| विषयाः                        | पृष्ठाङ्काः | विषयाः                           | वृष्टादुः   |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| कर्विष                        | 30 .        | महा की उत्पत्तिकथा               | 4.1         |
| श्रन्नमा रान                  | રેક         | संक्रान्ति का नाम श्रार फल       | 7.5         |
| ज़ीर के ननव                   | કુક '       | े कालफन                          | y२          |
| द्रन्तघायन                    | 3,5         | . मुन्त, स्थित, गहनादि-संबा      | પ્રસ        |
| चार में विशेष                 | ३्⊏         | मुहर्च श्रोर फल                  | ક્ષ         |
| मोजीयन्यन                     | રૂફ         | जन्मनचत्रानुसार फल               | <b>y</b> ও  |
| विवाह-नजञ                     | 35          | संक्रान्तिस्वद्रप                | ソニ          |
| <b>ग्रग्निहोत्रारम्म</b>      | \$ 6        | , संक्रान्ति का वर्ण् और फल      | <b>y</b> =  |
| विद्यारम्म                    | 35          | पुर्यकाल                         | ४६          |
| श्रीपधिग्रहण                  | So          | ग्रहण्सम्भव श्रोर <b>फ</b> ल     | 63          |
| रोगोत्पिचिवार तथा रोगान्त स   | नान ५०      | प्रथम रजोद्शंन का विचार श्रोर    | फल २०       |
| बृतारोपण के ननत्र             | કર          | रजस्वलायमे                       | €=          |
| कृपारम्म के नज्ञत्र           | કર          | गर्माबान का मुहर्च               | 23          |
| द्रव्य देना स्थापित करना      | ઇર          | नर्मात्रान में त्याज्य           | ವಾತ         |
| हाथी घोड़ा पशुद्रों का लेना   | ઇર          | ऋतु की १६ रात्रियों का विचार     | ۽ ج         |
| गायों के क्रय विक्रय में वर्झ | ટક          | निपेघ के तिथि, वार, नज़त्र       | Go          |
| त्रणकाष्टादिसंब्रह में वर्ष   | સુર         | गर्माद्यान में लग्नशुद्धि        | કર્         |
| हल चलाने का नजन               | કક          | षु सवनादि-संस्कार                | <b>ક</b> ફે |
| वाज योना                      | દક          | पन्न-छिद्रातियि                  | હર          |
| चन्द्रोद्य-फल                 | ક્ષ્ટ       | मासेभ्यरवान                      |             |
| पुष्य नजत्र का गुण            | 5.5         | ्गर्मित्रीधर्म और प्रक्र         | કર          |
| बीत बोने का नजब               | 88          | मृतिस्यान-प्रवेश                 | કર          |
| नर्पदंश-विचार                 | 33          | गर्मनद्वाण                       | زيى         |
| गीतारम्भ                      | 53          | स्विसमय का प्रश्न                | GX          |
| राज्याभिषेक श्रोर राजदर्शन    | SX          | गग्हान्त                         | GY          |
| पुष्य का फल                   | 53          | जन्मसमय में गग्हान्तादिकों का    |             |
| योगद्यान श्रीर फन             | કુટ         | मृत श्रोर श्रारलेपा का विशेष वि  | चार उ=      |
| करपंजान श्रोर फल              | % ট         | 9 "                              | : 50        |
| उरगाँ के स्वामा श्रोर छन्य    |             | जन्मसमय में सूर्यादिश्रहीं का फल |             |
| कायागी-तिथिमान                |             | , जन्म समय दहाँ का योगज फल       | ದ್ಯ         |
| मड़ा है विशेष विचार प्रांत फल | કદ          | , इहाँ की दृष्टि                 | = €         |
|                               |             |                                  |             |



| विषयाः                                | पृष्ठाद्धाः | विषयाः                         | <b>पृष्ठाद्धाः</b> |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|
| लग्न के ग्रुभाग्रुभ ग्रहों का विचा    |             | कालचन्द्र .                    | १६६                |
| पड्वर्ग-ग्रुद्धि ज्ञान                | १६०         | यात्रा के नज़त्र               | १६७                |
| गोधूललग्नजान                          | १६६         | यात्रा के बार                  | १६७                |
| चत्रूभवेश                             | १६७         | होरा श्रीर उसका फल             | १६५                |
| नृतनपत्तव घारण मुहर्त                 | १६७         | दिक्ष्र्ल                      | 200                |
| गन्धर्वविवाहमुद्दर्त                  | १६≒         | विदिक्-ग्रल श्रीर परिदार       | २०१                |
| दत्तकपुत्रग्रहण                       | १६६         | सम्मुखचन्द्रविचार              | રંજ્               |
| गुणों का चक                           | १६६         | योगिनो श्रीर राहु              | २०३                |
| चास्तुप्रक <b>र</b> ण                 | १७४         | जुधित—राहु                     | २०४                |
| हारग्रद्धि                            | ६७६         | काल-राहु                       | २०४                |
| काकिणी                                | <b>१</b> ७७ | पन्थाराहु                      | २०४                |
| घायादिसाधन .                          | <b>१</b> ७८ | घर्मादि-मार्गो के फल           | २०४                |
| पिएडान्यन                             | र्डस        | श्रुभाश्रुम चाहन               | ঽ৹৸                |
| श्रायों का फल                         | १७६         | शिवडिघटी-मुहुर्त               | ३०६                |
| ब्रहों की राशि श्रीर नाम              | 120         | <b>ग्रद्धमु</b> हुर्त          | २,४                |
| <b>गृहों</b> का भाग श्रीर <i>ह</i> ।र | १⊏२         | भ्रमणाडल मुहुर्त               | <b>૨</b> ₹છ        |
| गृहारम्भ के मास                       | १=३         | हैवरादि मुहूर्त                | રશ્ઇ               |
| गृहारम्भ के नज्ञ                      | १८४         | घयाड मुहूर्त                   | <b>વ</b> ક્ષ્      |
| <b>वृ</b> पचक                         | १८४         | टेलक मुहर्त                    | २१४                |
| शिलान्यास श्रौर शेप का मुख            | १=६         | गौरवमुहूर्त                    | २१४                |
| कृमेचक, स्तम्भचक                      | १८७         | वार के श्रनुसार स्वर शक्तन     | २१५                |
| देहलीमुहूर्तकार                       | १८८         | क(कशब्दादि विचार               | २१६                |
| ब्राहुनि का विचार                     | . १८६       | पिद्गल शब्द शकुन               | <b>२</b> १७        |
| गृहप्रवेश का मुहूर्त                  | रे⊏ह        | छिक्का विचार                   | <b>२१७</b>         |
| फलराचक<br>-                           | १६०         | ख <b>अनद्</b> र्गन             | २१८                |
| वामार्कलचण                            | 350         | पञ्जीपतन                       | २१६                |
| ग्रमाग्रमग्रह श्रीर लग्न              | १८०         | ग्रहस्करण                      | २२१                |
| लानगुडि श्रीर वायु                    | १६०         | नेब-स्फुरण                     | २२३                |
| <b>श्</b> रुवोद्धार                   | ११२         | त्रिशृलयन्त्र                  | २२४                |
| यात्रा में शुक्रविचार                 | १६४         | यात्रा के लग्न                 | <b>૨</b> ૨૪        |
| वानचन्द्र                             | १६५ .       | याचा के लग्न से १२ भावस्थ्रहरू | हल २२४             |

. - 1

.

1

| विपयाः                         | पृष्ठाद्धाः विषयाः               |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>मु</b> ष्टिप्रश्न           | २७३ त्रिपताकी चक                 |
| मनचि न्तित प्रश्न              | २७= , चेघविचार                   |
| श्रद्ध प्रश्त                  | २७= ः मुद्दादशा                  |
| रोग प्रश्न                     | २७६ मास बनाने का क्रम            |
| मेघ प्रश्न                     | २६० ग्रहों का चक                 |
| जल प्रश्न                      | २८० । जन्म नदात्र का पत्त        |
| धान्य प्रश्न                   | २≂१ ं लग्नशुद्धिपञ्चक            |
| पशुविषयक प्रश्त                | <b>२</b> म्२ वारपञ्चक            |
| राज्यादिभद्ग योग               | २¤२ , दिनमान                     |
| परिवेपमग्डल−फल                 | २=३ दिन में समयज्ञान प्रकार      |
| छाया ब यात्रा                  | २=३ - रात्रि में समयज्ञीन प्रकार |
| वायुपरोच्चा फथन                | २८४ ' श्रन्तरङ्ग वहिरङ्ग नदात्र  |
| वर्ष निकालने का प्रकार         | २=५ स्रुतिका स्नान               |
| तिथि यनाने या ऋम               | २८६ - इप्रिज्ञान                 |
| नदात्र लाने का क्रम            | २८६   शुभथोग                     |
| प्रहचातन कथन                   | २८६   मातृषित्मयमद योग           |
| य <b>टस्प</b> ष्टीक <b>र</b> ण | २=६ पितृनाश योग                  |
| भयात श्रोर भभोग लाने को रीति   | त २ <b>८७   मृत्युयोग</b>        |
| चन्द्रस्पष्टकम                 | २८० दारिद्वय योग                 |
| लग्नलाधन                       | ६८७   मृत्युयोग                  |
| मुन्था                         | २=७ द्यीण पूर्ण चन्द्र निर्णय    |
| पन्चाधिकारी                    | २== जातिभ्रंशकारक योग            |
| रिष्टकम चक                     | २८८ विपदोप से मृत्यु योग         |

# थ्रघ विगटमारगांयस ।

|         | -     | .'      | -    |          | ,     |     | -    | 1   | _      | , -  | , ~      | 1 2   |
|---------|-------|---------|------|----------|-------|-----|------|-----|--------|------|----------|-------|
| :       | 4     | J       |      | -        | >     | 1   | -    | ,   | -      | · 5  | 1 -      | Ç     |
| ,       | 4     | 1,      | ŧ٠   | •        | ٠     | ••  | 11   | -   | į t    | 7    | -        | 1 6   |
| wel     | 7     | ~       | 7,   | J        | 4 "   |     | 2    | -   | į      | 1 =  | 1 "      | 1:01  |
| ٠       | 1     | -       | 7.   |          | •     |     | -    |     | -      | , -  | -        | 1:    |
| 7       | ٦     | 1       | 7:   |          | ,**   | '   | 11   |     | 1=     | 1    | 1 ,      | G     |
| ,,      | ,.    | ,:      | *    | ^        | 69.00 | J   | :    | 7   | 1 -    | 1:   | 15       | à     |
| š       | · ·   | ::      | .:   |          | •••   | v   | 17   |     | 1 =    | 1    | ٠,       | 0     |
| ,       |       | .,'     | .:   | m        | -     | i , | 0    | -   |        | U    |          | 5     |
| r       | n     | -       | 6    | 7        | 2     | ٠,  | 35   | 1   | w      |      | ,        | 11 04 |
| 7       | m     | 7 0     | 76   | ٦        | o     | ٠., | 6    | -   | 2      | 16   | w        | 000   |
| 111     | _ m   | ,       | ں.   | -        | >>    | J   | 2    | m   | 11     | 1:   | <i>U</i> | 3     |
| W       | D-4   | ں.      | ل ه  | 0-       | >>    | ں،  | 0    | ~   | រិ     | c'   | -        | 3     |
| ,       | 0     | 9       | າ    | 7        | "     | 600 | ıı   | 1 * | 6      | 2.3  | 6        | 57    |
| *       | -     | 74      | 7    | 1        | m     | m   | ەر   | 9   | er er  | 9    | 0,       | %     |
| In      | 6     | m       | m    | ′′       | w     | ن،  | c    | σ-  | >>     |      | 6.       | 20    |
| 6       | -     | 0-      | -    | <u> </u> | ۰,    | ω·  | រេ   | m   | tr     | រេ   | >-       | l.r   |
| द्रों व | विसार | संत्रकत | विसट | স্ত্ৰ    | बार   | 쪼기  | रुवर | 我也  | मत्त्र | নিধি | योग      | শ্বাব |

# अथ पिग्डस।रागीयम् ।

|          |        |             |          | 74    | १५५७ | and  | ાત્રવ |     |            |       |          |          |
|----------|--------|-------------|----------|-------|------|------|-------|-----|------------|-------|----------|----------|
| :        | 9.9    | 305         | 30 E     | 0     | 24   | ar   | 20    | m   | ار<br>عر   | 9     | 3,6      | 993      |
| - [      | 50     | n<br>D      | 9 त 3    | m     | مواد | ur   | ft    | σ-  | 25         | 8.6   | 96       | 7.8      |
| ٤        | 9.9    | 496         | 7.06     | 9     | 9    | · w  | น     | 7.  | 5.6        | ᆉ     | n<br>n   | ů        |
| ~        | 3.3    | 183         | 98       | 9     | w    | m    | >-    | н   | °~         | >     | 34       | 3        |
| F        | 2.2    | १३४         | 929      | 6-    | ×    | ELO" | tr    | m   | 23         | ħ     | 34       | u        |
| 2        | e d    | 123         | *        | 0-    | 2    | w    | ç.    | m   | w          | ed    | <u>a</u> | 3,5      |
| 76       | ev     | 33%         | 3 3 %    | 9     | >>   | ed   | 93    | ઝ   | 35         | 76    | 2,       | 930      |
| <u>~</u> | w      | 266         | 996      | ×     | ~    | w    | 33    | 2   | 2          | w     | ast      | w.       |
| :        | w      | <b>1</b> 20 | es<br>es | m     | ~    | w    | 9.8   | -   | <b>6</b> 0 | 93    | 9<br>n   | 20       |
| eď       | w      | n 2         | រ        | 6     | 6    | w    | 9.3   | ar  | 12         | 117   | 200      | بر<br>مر |
| <u>م</u> | 9      | 19E         | 96.8     | 9     | 9    | m    | >0    | 7   | 2          | Ð     | 2        | 6.6      |
| *        | 2      | 30%         | 100      | -     | 9    | w    | 92    | ar  | m          | 9.2   | *        | 9.50     |
| 5        | ) >    | 2           | 2        | -     | 9    | w    | n     | 0   | 8          | n     | 2        | li I     |
| Ç        | 1 -    | 9           | 13       | ×     | 9    | m    | >0    | 2   | 44         | 0     | 2        | 8        |
| *        | 2      | C.          | :   3    | :   > | ) )  | w    | 1 %   | >4  | ir<br>u    | w.    | w        | 12       |
| :        | 1 ?    | >           | 3        | m     | 2    | س ا  | tr    | 1 ~ | 27         | or    | 1 2      | 1 00     |
| Z,       | 2,4101 | र्भियवा     |          | FIR   | दार  | מנו  | Ret   | 720 | गत्तव      | क्षिव | 다        | र्हा क्र |

# थ्य किट्सारणायम् ।

|    | <b></b> ~ |          |            |                        | -     |           | folders of |          | -   |        | -    |        |       |
|----|-----------|----------|------------|------------------------|-------|-----------|------------|----------|-----|--------|------|--------|-------|
|    |           |          | 2          |                        |       | <i>LI</i> | •          | •        |     |        |      | •      | -     |
|    | 4         | ŕ        | **         | • 1                    | •     | - !       |            | `        | , , | ~      | -    | ^      | ÷     |
| ', |           | •        | -          | :                      | 1     | •         | 4,0        | ,        |     | 1      | -    | , ,    | ir    |
|    |           | :        |            | 5                      | ~     | ,         | •          | ŗ.       | -   | -      | ~    | 2.0    | ı ţ   |
|    | -         |          | 123        | ¢ .                    | ,,    | `         |            | >        | -   | -      | -    | 1 3    | 1 2   |
|    | 2         | -        | 11         | ; }                    | -     | Ep®       | 1,1        | tr       |     | .2     | -    | ç      | 3 2   |
| 7  | :         | 34       | 3          | "-                     | tr    | .,.       | 447        | 0        | C)  | u†     | 0-   | 1      | 3     |
| ;  | -         | 2        | 3          | 5                      | ~     | o         | ***        | 6        | ,-  | w      | :    | n<br>n | 5     |
| ;  |           | 17       | 700        | 3.                     | ٠٠,   | -         | 17         | tr       | -   | 6      | 1=   | 1 7    | \$7   |
|    | -         | 76       | 1113       | 06 <sup>6</sup><br>179 | 9     | ٦         | st!        | ç        | `   | 1.7    | 2    | 6.     | G,    |
|    | 3.4       | 76       | 2,00       | s4)                    | 6-    | יר        | ¢!         | 35       | pr  | ţŗ.    | 2    | ٧.     | 1 00  |
|    |           | 2        | 4          | 1 27                   | 1 "   | u,        | ۵.         | 10       | -   | 33     | 9    | 60     | 935   |
|    | 20        | 6        | 3 % c      | 3.3                    | ۳     | m.        | 10"        | tr       | 7   | ,      | tr   | 10.    | 11    |
|    | 93        | 43       | 1 60       | 7                      | 7     | er.       | C)         | *        | 9   | 22     | 30   | 0 0    | ç     |
|    | 76        | 6 3      | 78.4       | 15.4                   | m     | 7         | eU         | c        | o-  | 60     | *    | 36     | 0 12  |
|    | er<br>er  | 6.<br>6. | 60<br>10   | ω<br>;;<br>σ-          | σ-    | n         | ur         | រ        | m   | n'     | oʻ   | σ-     | 33    |
|    | দ্র<br>ত  | बिस्पार  | क्तेत्रक्त | विरुड                  | त्राव | बार्      | श्रंग      | <u> </u> | ऋल  | नच्त्र | तियि | यीम    | श्रये |

# अथ पिराडसोरणीयम् ।

|               |     |          |           |          | 1110  | -///                                         | 101      | 1य् । |       |          |                |                                               |   |
|---------------|-----|----------|-----------|----------|-------|----------------------------------------------|----------|-------|-------|----------|----------------|-----------------------------------------------|---|
|               | × × | 7,9,9    | 920       | 9        | ~     | w                                            | u        | يد ا  | 2     | 0        |                | , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | - |
| B,            | 3.2 | 48.8     | 533       | 24       | w     | 66/                                          | 200      | 9     | m     | -   40   | ' ' है         | 3, 5                                          | - |
| 3%            | 34  | 7 0 h    | 200       | m        | w     | W                                            | 92       | 10    | 2     | .   w    |                | ) w                                           | - |
| 3.5           | 37. | 42%      | 963       | 6~       | 6     | w                                            | n        |       | ,   4 | -   >    |                |                                               |   |
| 3.3           | 200 | 69       | 7.5       | -        | 0<    | m                                            | 1 %      | m     | 9     | 1 8      |                | :   %                                         |   |
| <u>س</u><br>س | 6°  | 9<br>10° | w         | ~        | 70    | w                                            | ج<br>ا ج | m     | ក្ន   | 2        | - "            | " "                                           |   |
| 2             | 7   | 653      | 300       | -        | 2     | w                                            | 9.2      | 9     | 9     | E.       | 2              | 3                                             |   |
| *             | 8   | 707      | >><br>>>  | 2        | w     | m                                            | >0       | 24    | 1 :   | >        | 1 2            | ) yr<br>60'                                   |   |
| U,            | U,  | 23E      | 2         | ~        | pi pi | w                                            | n        | l m'  | 0,    | 1 %      | 0 6-           | 27                                            |   |
| 34            | 5.  | 60°      | 2         | <b>0</b> | >>    | eV.                                          | 6        | U3-   | 6     | ur       | ur             | -10-                                          |   |
| ٤,5           | 2.  | 250      | 24        | 9        | >>    | ie                                           | 1 %      | 24    | 2     | 7 %      | 5.             | 130                                           |   |
| 70            | 23  | 357      | m<br>m    | 4        | >0    | w                                            | 2        | 9     | 7,4   | w        | 66             | 72                                            |   |
| 33            | 8   | ४म३      | 7.9       | m        | >=    | eď                                           | 2        | 0     | m     | m        | <u>م</u><br>مر | ×<br>n                                        |   |
| 23            | 66  | 122      | ed)       | 6-       | >     | ev)                                          | 9.5      | m     | n n   | 2        | w              | 2                                             |   |
| 9             | #   | 843      | ~         | 6        | 0.    | ur                                           | tr       | m     | ļi.   | II.      | >0             | n                                             |   |
| 6.<br>3       | ~   | ۲<br>۲   | <u>مر</u> | 6-       | 2     | W                                            | 5        | w     | 5     | w        | ur             | w w                                           | ļ |
|               | -   | 200      | *         | ઝ        | m°    | m'                                           | 9        | 2     | ~     | <u> </u> | 000            | 20                                            |   |
| ~             | 2   | 2        | n         | 2        | ~     | w                                            | 2        | 24    | w     | ω        | 2              | 2,                                            |   |
|               | 2   | 25       | 726       | -        | ~     | 10                                           | n        | ~     | 10    | of       | 2              | o u                                           |   |
|               | NEW | प्राम्स  | Race      | श्राय    | वार   | यश                                           | र्व      |       | नस्य  | (ala)    | यंग            | भाव                                           |   |
|               |     |          |           |          |       | <u>    '                                </u> |          | !     |       | 1        |                | 1                                             |   |

|    |                 |          |                  |          |            | (    | ' }  |          |            |     |          |      |          |
|----|-----------------|----------|------------------|----------|------------|------|------|----------|------------|-----|----------|------|----------|
|    |                 | -        |                  |          | সূঘ্       | विसह | माग  | र्गा पर  | 3          |     |          |      |          |
| ;  |                 |          | t                | ;        |            |      |      | -        | •          |     |          |      | •        |
| ,  | -               | , ,      | , 1              |          | 1          | n    | ,    |          | -          |     |          | ÷ c  | i fi     |
| ,  | .               | ,        | -                | : 1      | 1          | 1    |      | -        | -          | -   | 7        | _    | 2        |
|    | .               | ,        |                  | *        |            | 1    |      | 0        |            | II. | 2        | 1    | 2        |
| ,  | ,               |          | **               | :        | -          |      |      | **       | <i>m</i>   | Į.  |          | ^    | 2        |
|    | :               | 1,       | `                | :        | • •        |      |      | 1º       | / .        | CC  | -        | -    | 1 4      |
| ,  | ,               | m        |                  | 1        | ~ I        |      |      | ,        | ,          |     | 1:       |      | 1 :      |
|    |                 | 6        | 00               |          |            | *    |      | 12       | 7          |     | 6m<br>(3 | 3.   | ;        |
|    | 5               | 67<br>61 | ·"               |          | -          | ~    | 6.1  | ħ        |            | :   |          | - e- | 1 5      |
|    | 41 <sup>1</sup> | n        | 3.13             | ii<br>ii | ,          | ~    | ,    | 35       | ,          | 2.5 | 0        | 20   | ri<br>ri |
|    | m               | o        | 4.7<br>47<br>15  | m        | m          | ,    | LI.  | \        | ~          | 30  | 10       | -    | 2        |
|    | 7:              | 0        | 303,             | =        | ,          | -    | -    | r.       | -          | S   | 11       | 0    | u        |
| _  | ()              | 60       | 64)<br>64)<br>65 |          | ٧          | v    | aψ   | e.       | ,          | 3.4 | w        | , m  | ر.<br>«ر |
|    | 53              | 10       | 15<br>15         | *        | Μ          | •    | .,   | <b>~</b> | o-         | 3 % | 90       | ~    | 0,       |
| 1_ | w.              | 1 7      | 11 5             | 42 65    | ٦          | -    | ELT  | Įf.      | m          | 7   | مر       | 35   | 00       |
| _  | U)              | 7        | 722              | ",       | 2          | >    | ۳,   | n        | _          | 5.  | •        | 12   | 6        |
| _  | <b>64</b>       | 5        | 11               | 0        | m          | -4   | w    | £        | <i>o</i>   | 200 | u)       | 5°   | 6¢       |
| -  | ç.              | 200      | 11 13            | 11       |            | 2)   | w    | <u>6</u> | )          | 9   | č,       | 5    | Ç        |
| _  | ņ               | 000      | i,               | 77       | ~          | 9    | ,    | >>       | <i>σ</i> - | 05  | ç        | Ħ    | <u></u>  |
| _  | 20              | 0 0      | 6 9              | រ        | -          | -    | w    | 6        | m²         | 2 - | m        | 9    | χ<br>π   |
|    | ्रोच,           | वितार    | ग्राप्त          | वि       | ह्य<br>स्र | व    | 18 K | 10       | E R        | ন্  | तिदि     | योग  | श्राय    |

| श्रथ | <b>पिराडसारगोयम्</b> | 1 |
|------|----------------------|---|
|      |                      |   |

|          |          |         |          | -1 1 | 11/10 | 11111           | शराय          |          |          |     |          |          |
|----------|----------|---------|----------|------|-------|-----------------|---------------|----------|----------|-----|----------|----------|
| *        | 23       | 9 न ४ १ | 990      | ř    | (190  | ω               | 6,            | 2        | .a.      | w   | w        | w        |
| <b>%</b> | <b>?</b> | 9063    | w.<br>34 | m    | 9     | m               | >0            | 6-       | 9.       | 90  | ¥        | 300      |
| 83       | 23       | १६६१    | ed<br>W  | -    | ~     | 455-            | ħ             | m        | 6.       | 1 ~ | 6        | 9        |
| χε       | es)      | 1519    | n<br>m,  | m    | 7,    | W.              | <b>&gt;</b> > | 6-       | 3.       | 70  | ų        | <u>م</u> |
| 2%       | 12       | 1533    | 306      | -    | 2     | ωj              | 6"            | m        | m        | 3.4 | 3.1      | 930      |
| 25       | 60°      | 10\$1   | 2        | m    | ×     | ω               | 93            | 6        | 2        | w   | 3%       | at/      |
| س<br>مر  | 10       | 9.5     | 15%      | 24   | 6     | εÚ              | 33            | 9        | 30       | 76  | 93       | 930      |
| ٤٦       | W<br>Pr  | 1266    | វ        | 9    | سوريه | EÚ              | 93            | zł       | 33       | w   | 2.0      | W        |
| er<br>tu | er<br>W  | 1421    | w        | 6-   | oc    | W               | 93            | m        | ភិ       | १५  | w        | 2,2      |
| 2        | 2        | 3638    | 5        | m    | -     | m               | >-            | <i>~</i> | 9        | 2   | 96       | n        |
| **<br>** | 2        | io,     | 1 2      | ,    | 6     | سوري            | εď            | >4       | °°       | и   | 90       | n        |
| 7        | 2        | 3469    | W 2      | ,    | 24    | eo <sup>a</sup> | Į.            | əł       | 9.9      | n   | 6U<br>0" | e.       |
| 5        | 2        | 9730    | ×        | ×    | m     | m               | >0            | 9        | 62<br>62 | 90  | 30       | %        |
| :        | ***      | 2000    | 200      | m    | 2     | ωJ              | 9.5           | 6-       | 76       | 400 | 5.3      | uş"      |
| 2        | 2,0      | 1 25    | 3        | -    | es    | w               | u             | m        | 96       | 2.5 | č,       | 806      |
| ~        | #        | 19202   | 7        | 6    | 24    | m               | >0            | m        | ۶.<br>بر | 2   | 3.6      | 193      |
| >        | 1 7      | 3       | 138      | m    | he    | w               | tr            | <i>-</i> | pf       | ~   | e.<br>m. | 43       |
| ,        | **       | 1       | 3        | 9    | >=    | w               | n             | hc       | 99       | ~   | #U<br>0" | 33       |
|          | 1 7      | 2       | 30 %     | 2    | m     | ~               | >             | અ        | બ        | 0,  | 2        | <u>,</u> |
| 7        | ] =      | 9244    | 7.5      | ~    | 9     | cur .           | វេ            | w        | 2        | ~   | 2        |          |
|          |          | : 25    | Finz     | Mile | 11/1  | भूत्रा          | Fex           | मुस्     | नव्य     | तिव | 臣        | ा<br>स्र |
|          |          |         |          |      |       |                 |               |          |          |     |          |          |

|   | -            |                                        |             |         | य्यय | .41       | स्या | गायः           | : I    |        |      |        |         |
|---|--------------|----------------------------------------|-------------|---------|------|-----------|------|----------------|--------|--------|------|--------|---------|
| _ | ,            | ,                                      | 1           | • 1     |      |           |      | 1*             |        | -      |      | •      |         |
|   | •            |                                        |             | 1       | 1    | <b>61</b> |      |                |        |        | _    | 3      | ;       |
|   | <u>.</u>     | :                                      | • 1         | .       | ′ 1  | • 1       |      | ,              | -      | -      | -    | -      | ٦٠٢     |
|   | ¥            |                                        | : 1         | 3       | 1    | ٠,        | 1    | t <sup>1</sup> | • ,    | ď      | ~    | ;      | ů       |
|   | :2           | -                                      |             |         |      |           | ٠.   | \$1<br>i       | -      |        | -    | 1      | Ü       |
|   | 64           | , ,                                    | , }<br>,    |         | ~    | - 1       |      | · ·            | en .   | )<br>  |      |        | ir .    |
|   | ;            |                                        |             | 2       | İ    | 4.1       |      | 2              | ~      | 2      | , -  |        | 30      |
|   | Ş            | 13                                     | ;<br>;<br>; |         |      | _ !       |      | tr             | e4     | 32     | į ;  | •      | 1 3     |
|   | 34<br>24     | 7.4                                    |             |         | 64   | 144       | •    | 10°            |        | 1 "    | 3    | 1 .    | 1 %     |
|   | 7.3          | 73                                     | C/1667666   | 9 3 kg  | n    | <b>5</b>  |      | 0              | .34    | ٠<br>د | 1 2  | 20     | 1 2     |
|   | 6 /<br>87    | 1:                                     | 7000        | 73      | 7    | w         |      | 12             |        |        | 3 %  | 'n     | 025     |
|   | ,<br>,       | =                                      | 111:        | 3 / 1   | "    | l .,      | •••  | 3-             |        | n      | ,    |        | 7 1     |
|   | 7.1          | 72                                     | 1000        | រី      | 0    | 10        | "    | 2              |        | 1 3    | U.S  | 9 0    | fi      |
|   | 24           | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 0.00        | er<br>m | -    |           | 1    | 3-             | ur     | 9.     | w    | )<br>n | 0.      |
|   | ev<br>ja     | 3                                      | 1 /         | m 55 m  | nr   | v         | ų,   | n              | 0      | ıı     | 5    |        | 900     |
|   | 2<br>20<br>- | 3                                      | 36050007636 | 3       | 7    | 2         |      | )<br> <br>     | ,      | 2      | 0-   | 8.9    | ۳.<br>س |
|   | **           | 2                                      |             | 0 0     | ,    | -         | ₩    | 6              | ~      |        | w    | 11     | w.<br>W |
|   | بر<br>مر     | رم ا                                   | न<br>इ.स.   | 1 2     | 6-   | >         | Ur   | u              | "      | 6      | tr   | 76     | n       |
|   | र्भ द        | रिस्तार                                | चन          | विगड    | মাব  | वार       | 쪼긴   | ि<br>10<br>10  | in the | নমঙ    | निथि | यीन    | মানু    |

|       |                                             |           |        |      |     |       |    |    |      |          |          | (      | <b>=</b>   | )        |         |       |      |        |                |     |      |     |            |     |          |
|-------|---------------------------------------------|-----------|--------|------|-----|-------|----|----|------|----------|----------|--------|------------|----------|---------|-------|------|--------|----------------|-----|------|-----|------------|-----|----------|
|       |                                             | PA        | थ      | वि   | गुड | इस    | रि | गी | यम   | []       |          |        |            |          | e de    | प्रथ  | f    | ोग     | <del>-</del> - | ार  | VÌ   | य   | Į          |     |          |
| 7.8   | ጸጸ                                          | 7807F     | 398    | 9    | 9   | m     | >0 | 74 | 9    | 9        | 9        | 982    | <b>オ</b> の | 0        |         | w     | 19   | 0      | w              | 100 |      | 74  |            | 100 | -        |
| 53    | みな                                          | 3864      | w      | 6    | >   | w     | 93 | nr | ដ    | 5        | ·U       | 200    | m 9        | 0        | 12      | 60    | 1 24 | 9      | w              | n   | 9    | 100 | \ <u>%</u> | 4   | ?        |
| 63    | አ<br>አ                                      | 38.44     | 48%    | m    | w   | w     | บ  | 6  | n    | ×        | 6        | ů      | 5          | 100      | 15      | 99    | m    | -      | m              | 100 | 00   | 9   | 200        |     |          |
| 40 ×  | ጸጸ                                          | उर्द      | ×      | 7,   | 444 | ~     | ×  | 9  | 93   | 90       | 0        | %      | £ 25       | 60       | 1 40    | 90%   | 6    | 9      | w              | 20  | m    | ·   | ٦          | 126 |          |
| 24    | 44                                          | 3934      | 999    | 9    | ×   | w     | 35 | ×  | 32   | m        | 93       | પ્     | 20         | 8        | 100     | 8 8   | 10   | w      | w              | n   | 24   | 8   | 1          | 100 | 1        |
| 72 1  | 7.7                                         | 3024      | ٥      | 6    | ~   | w     | រេ | m  | n    | น        | ×        | រេ     | 24         | 5-       | 325%    | n     | 9    | w      |                | 95  | -    | 29  | w          | 70  | 1 4      |
| 3     | 43                                          | 3292      | 388    | 7    | 9   | w     | 93 | 9  | 9    | 22       | 9        | 3      | 62,        | 20       | स्य     | 369   | ar   | w      | 100            | 2   | 6    | 94  | m          | w   | 35       |
| *     | <b>K3</b>                                   | 1392      | 9.3    | 2    | m   | w     | น  | 74 | >    | 86       | 9        | 908    | 8.3        | 63       | 3053    | 988   | 12   | \<br>\ | m              | 20  | 9    | مر  | 9          | n   | 600      |
| 4.3   | 7.3                                         | 305       | 333    | ×    | ur  | ιď    | 5  | 9  | m    | w        | 9.8      | 30     | w          | عر<br>مر | 8008    | 953   | ,    | n-     | w              | 92  | بر ا | w   | w          | m   | 120      |
| 44    | 7                                           | 2894      | 200    | m    | ×   | m     | 20 | 0  | 20   | o        | 23       | 36     | 200        | w        | 2 2 3 8 | 2     | 0-   | >      | m              | ထ   | m    | ,   | 96         | 2   | 022      |
| × 3   | 34                                          | 3 द द ० ह | 5      | -    | o-  | w     | ıı | m  | ս    | u        | >>       | น      | 7          | 24       | 3834    | 963   | m    | >      | ur-            | น   | 6    | น   | 70         | ×   | 806      |
| 64    | 2                                           | 81399     | ŋ      | 2    | w   | w     | 93 | >4 | 29   | ur       | 20       | w      | 3          | 37       | 3698    | 923   | m    | 6      | w              | 93  | 0    | 45  | w          | ur  | 2        |
| - A   | 2                                           | 300       | 909    | 34   | w   | m     | >0 | 2  | 3%   | cr       | 8        | ដ      | 65         | 생        | 37.8.8  | 983   | 2    | w      | ~              | مر  | અ    | 9   | 70         | 7   | 20       |
| 67    | 1 57                                        | X 280     | 40     | m    | ~   | w     | 92 | 6  | લ    | 93       | 9 21     | 89     | 48         | w        | m       | 3,4   | 6    | 6      | ψ              | น   | ۳۲   | 66  | ~          | 36  | n<br>n   |
| * -   | 1 × 9                                       | 1 2 5 0 X | 5      | ×    | uor | W     | 93 | 2  | pr   | w        | ર્ગ<br>જ | %<br>~ | 9          | 2 7      | ३६ म हे | 250   | 9    | 2      | m              | ×   | H    | 63  | 0-         | 6   | 90       |
| 5     | 4.9                                         | 29.20     | 306    |      | 2   | w     | 2  | m  | n    | <u>ج</u> | 34       |        | ar<br>Ar   | 2 %      | 300%    | 923   | m    | 0      | w              | 2   | 0-   | 2   | w          | w   | 200      |
| 7     |                                             | 26.35     | 8      | -    | 70  | æ     | 5  | m  | in a | 92       | W        | 9      | w          | 9<br>24  | 37.8    | 9.8.X | ~    | ¥      | w              | 2   | 0-   | 2   | 7          | 3   | 930      |
| 3 - 3 | -                                           | 1305      | 3 95.9 | 34   | -   | 1,13- | n  | ٥  | 2    | n        | 2        | r.     | 5          | タメ       | 3386    | 5     | 2    | 9      | ا بد           | 8   | ,    | 100 | m          | 7   | 4        |
| -     | , >-<br>                                    | 201324    | 1000   | 1 20 | 3/  | m     | )o | 6- | 0.90 | វេ       | >        | چ<br>د | ω'<br>>l   | 2        | 3,38    | w     | -    | 20     | w ,            | 2   | ~    | 빏   | 2          |     | 7        |
| -     | , x<br>==================================== | -2        | 10     | 100  | ar  | ud    | •  | ~  | 7    | 100      | ~        | 75     | 2          | 2        | 338     | 20    | ~    | 0      | w              | 2   | -    | 2   | w          | اس  | <i>*</i> |

388 3 # 5 2 8 يم اس भूति । स्ट्राप्त स्थित सम्ब

# ग्रथ वृहज्ज्योतिपसारः।

# \* भाषाटीकासमेत \*

महानाचरमाम् ।

गणाधीश नमग्ज्य शारदां चिन्यस्पिणीम । श्रतानगजगगण्यां गर्गलहादिकानमुनीन ॥ १ ॥ नानाश्रन्थानमगलोस्य देवजानां च तुष्ट्ये । कुरते बालवेधाय स्योतिःसारमनुत्तमम् ॥ २ ॥

टंग्या-पन्य पां निर्धित परिस्तमाणि का लिय प्रथम श्री गणेशजी को नमस्कार परिषे श्रार प्रतन्यस्वरूषिणी तथा त्यक्षान का नाश परिनेवाली जा सरस्वतीजी है उनको नमस्कार परिष्ठ शास्त्रके श्रीर गर्गाचार्य तका, पितष्ट नार्व इत्यादि जो उपाति । शास्त्र के प्रवर्त्तक श्राचार्य है उनको नमस्कार करके श्रीर सिज्ञान्तादिक श्रानेक प्रत्यो का त्र्यालिक परिक्र श्रीतियो का त्री से सन्ताप के लिये श्रीर वालका को थोड़े में मुहर्नाविक का बान होने का लिये उपोतिस्तार नामक श्रिस्युत्तम ग्रन्थ का परिने ह ॥ १-२॥

## शकप्रकरगाम् ।

संवत्सरनामपश्ज्ञानम्-

शंकन्द्रकालेऽर्कयुते कृते शून्यसौहते ।

शंपाः मंवत्सराः इोयाः प्रभवाद्याः बुधैः ऋमात् ॥ ३ ॥

र्टाका-शालिवादन शक में जिस संवत्सर का नाम जानना हो उसकी यह रीति है कि शक की संख्या लिख कर उसमें १२ मिलावे श्रीर ६० का भाग दे, जो शेप बचे वह सेवत्सर का नाम जाना ॥ ३॥

संवत्परिज्ञानम्-

स एव पञ्चाग्निकुमिर्श्वकः स्याद्धिक्रमस्य हि । रेवायाः उत्तरे तीरे सवन्नाम्नाऽतिविश्रुतः ॥ ४ ॥ टीका-शालिवाहन के शक में १३४ मिलाने से वही विक्रम संवत् हा जाता है। यह रेवा नदी के उत्तर तट में संवत् नाम से प्रसिद्ध है॥ ४॥

अन्य प्रकारान्तर-

संवत्कालो ग्रहश्चतः कृत्वा श्रुन्यरसैर्हृतः ।

शेषाः संवत्सराः होयाः प्रभवाद्याः बुधै क्रमात् ॥ ४ ॥

टीका-संवत्सर के श्रंकों में ६ युक्त करे श्रीर ६० से भाग दे जी शेप रहे सो भगवादि संवत्सर जानना । उदाहरण-जैसे १६३४ में ६ मिलाने से १६४४ हुआ अब इसमें ६० का भाग दिया तो शेप २४ रहा, इस कारण इस संवत्सर का नाम "विकृति" जानना चाहिये॥ ४॥

संवत्सर लाने का सूच्म प्रकाशन्तर—

शककालः पृथक्संस्थो द्वाविंशत्याहतस्तथा । भूनन्दाश्व्यव्धियुगमक्तो बाणशैलगजेन्दुभिः॥ ६ ॥ लव्धियुग्विहतां षष्ट्या शेषे स्युर्गतवत्सराः। बाहस्पत्येन मानेन प्रभवाद्याः क्रमाद्मी॥ ७॥

र्टाका-इप्ट शक को दो जगह लिखना। एक जगह २२ से गुण देना श्रोर ४४६१ जोड़कर १८७४ का भाग देना। लिच्च को दूसरे जगह जोड़कर ६० से तिप्टत करना श्रेप प्रभवादि संवत् होगा। (१८७४ का भाग देने में लिच्च सावयव लेने से भुक्तमा सादि श्रोर उसको १२ में घटाने से भोग्य मासादि होगा)॥ ६-७.॥

उदाहरण्—शक १८१३×२२=३६८६।

४४१७७-१८७४=२३ लव्धिः।

१८१३×२३=१८३६।

१८३६-६०=३६ शेष ।

इस लिये ३७ वाँ शामन संवत् का प्रवेश हुआ।

संवत्सरों के नाम-

प्रभवो विभवः शुक्लः प्रमोदोऽथ प्रजापतिः । यिद्गिरा श्रीमुखो भावो युवा धाता तथैव च ॥ = ॥ ईश्वरो वहुवान्यश्च प्रमायो विक्रमो वृषः । चित्रमानुः सुमानुश्च नारगाः पार्थिवो व्ययः ॥ १ ॥ -4[1][13104 \*\* | [

सर्वजित्सर्वधारा च जिराबी विकृति पर । नन्द्रना विजयभ्य जया धन्मश्रामुखी ॥ १०॥ इमलम्बा विल्प्या च विकारी शावरी प्रद्र । शमकृत्वोसन काथी विभ्यायस्प्रमान्या ॥ ११॥ प्रवज्ज कील्क साम्य सावारमो विरोधकृत । परिधावी प्रधादी च यानन्दी राजसा नलः ॥ १२॥ पिजलः कालयुक्तभ्य सिकार्थी रोहद्र्मती । दुन्हुमी रुधिरोद्रमारी रक्ताजः कोधनः जयः ॥ १३॥

| 1   | 11+1      | 1    | 147      | 1"   | 111       | -1 « | 114           |
|-----|-----------|------|----------|------|-----------|------|---------------|
| -;  | भ्रम् ।   | 56   | 1+411]   | 5    | 1911-141  | 23   | पारघावा       |
|     | विनव      | 9    | नना 🗇    | -    | वि"रवा    | ह उ  | प्रमादा       |
|     | 114 /     | 15   | तारम     | 1    | विचास     | 85   | धानन्द        |
| *   | प्रमोद    | 91   | पाचिव    | - 6  | शार्वरी   | 33   | राचस          |
| 1   | प्रजापनि  | 150  | लाग      | , I  | प्तव      | X.c  | नल            |
| ()  | थादिरा    | 59   | सर्वजित  | Ι. ξ | मुभरूत्   | 19   | <b>पित्रल</b> |
|     | धीगुच     | . 5  | सर्वधारी | 1,0  | योभन      | 123  | यालयुक्त      |
| ۲   | -भाव      | ٥.,  | विरोधी   | ,=   | मोधी      | 12   | सिद्धार्या    |
| £   | युवा      | 26   | विमित    | ₹₹,  | विश्वावसु | 18   | रौद           |
| 11  | पाता      | 5.8  | सर       | 80   | पराभव     | 12.2 | दुर्मति       |
| 99  | र्श्यर    | 5 દ્ | नन्दन    | 89   | प्तवग     | 15   | दुन्दुभि      |
| 95  | बर्धान्यः | ે ડ  | विजय     | 83   | क लन•     | LU   | रुधिरोहार।    |
| ٩   | प्रमाया   | ٠.E  | তাশ      | 64,  | सीम्य     | 14   | रकाच          |
| 90  | विषम      | २६   | मन्म्य   | 88   | साधारण    | 31   | क्रोधन        |
| 911 | यूप       | 30   | दुर्मु ख | 8%   | विरोधकृत् | ६ စ  | त्त्य         |

संवत्सरो का फल-

प्रभवाद् द्विष्ठगां कृत्वा त्रिभिन्धून च कारयेत् । सप्तिभिन्तु हरेद्वागं शेष होय शुभाशुभष् ॥ ९४ ॥ एकं चत्वारि दुर्भिचं पश्रद्वाभ्यां सुभिन्नकष् । त्रिष्ठे तु सम होय शून्ये पीडा न संशयः ॥ ९४ ॥ टीका—प्रभवादि संवत्सरों में से चलते हुए संवत्सर को द्विगुण करे, उसमें से तीन घटा के सात का भाग देनेसे जो शेष रहे उससे शुभाशुभ फल जानो श्रर्थात १ श्रथवा ४ शेप रहे तो दुर्भिन्न श्रोर ४ वा २ वचे तो सुभिन्न, ३ श्रथवा ६ शेप रहे तो साधारण श्रीर जो शत्य श्रावे तो पीड़ा जानो ॥ =-१४॥

संवत्सरों के स्वामी-

युगं भ्वेद्धत्सरपञ्चकेन युगानि च द्वादशवर्षपष्ट्या । भवन्ति तेषामधिदेवताश्च क्रमेण वच्चामि मुनिप्रणीताः॥१६॥ विष्णुजींवः शक्तो दहनस्वष्टाऽहिर्बुष्ट्यः पितरः । विश्वेदेवाश्चन्द्रज्वलनौ नासत्यनामकौ च भगः ॥ १७॥

टींका—पाँच वर्ष का एक युग होगा है, इसी प्रमाण से ६० वर्ष के १२ युग, इसीं क्रम से उनके १२ स्वामी अर्थात् विष्णु, वृहस्पति, इन्द्र, श्राग्नि, ब्रह्मा, शिव, पितर, विश्वेदेष, चन्द्र, श्राग्नि, श्राश्वनीकुमार और सूर्य होते हैं॥ १६-१७॥

भेद—

संवत्सरः प्रथमकः परिवत्सरोऽन्य-स्तस्मादिडान्विदिति पूर्वपदाद्भवेयुः ॥ एवं युगेषु सकलेषु तदीयनाथा वन्हयर्कशीतयविरिश्चिशिवाः क्रमेणु ॥ १८॥

टीका—इप्ट शक में पाँच का भाग दे जो शेप बचे उससे संवत्सरों का नाम कम ने जानों। पिंदले संवत् का स्वामी श्रामिन, दूसरे परिवत्सर का स्वामी सूर्य, तीसरे इटावत्सर का म्यामी चन्द्रमा, चौथे श्रमुवत्सर का स्वामी ब्रह्मा श्रीर पाँचव इहरसर के स्वामी निव है॥ १८)

#### ातान्तर-

यानन्दादर्भवेदब्रह्मा भावादेविष्णुख च । जयादः शङ्करः प्रोक्तः सृष्टिपालननाशकाः ॥ १९ ॥

टीका—प्रानन्दादि २० संबन्धरों के स्वामी ब्रह्मा हैं जो सृष्टि करते हैं श्रोर भाषादिक २० संबन्धरों के स्वामी विष्णु हैं जो सबका पालन करते हैं श्रीर जयादिक २० संबन्धरों के स्वामी रुद्ध हैं जो संदार करते हैं॥ १६॥

#### रा सन्परस्य सर्वाद्यानम्-

# चत्रादि मर्पाद कलीर नाली सुमादिशराबिपनिक्रमेण ।

प्रय सवत्सरमाय लाभाययज्ञानम्

राशीशवर्षेशयुत त्रियुक्षय शंगा युक्त तिथिशेषलामकम् । लाम त्रियुक्षय च शंगा युक्त तिश्यावशप व्ययमामनन्ति ॥ २१ ॥ ग्या ६ ग्तिश्यो ५४ गजाः = शेलचन्द्रा ५७ नन्देन्द्रवस्तथा । ग्वर्गा २१ दिशः १० क्रमात् शेया ख्यादीनां ध्रुवा इमे ॥ २२ ॥

टीका—िजिस राशिका लाभ या व्यय यनाना हो उस राशिके रवामी के ध्रवाद्व में उस वर्ष के प्रयश (राजा) का ध्रवाद्ध जोट देना उसको ३ से गुणा कर ४ जोट देना खोर १४ का भाग देना शेष जो बचे वह लाभ होता है। लाभ को उसे गुणा कर ४ जाए देना खार १४ का भाग देना शेष जो बचे वह व्यय (खर्च) होता है। सर्यादिश्रहों का ध्रुवाद्ध स्०=६। च०=१४। म०=६। बु०=१७। वृ०=१८। शु०=२१। श०=१०। ये स्थादि श्रहों के ध्रवांक है॥ २१-२२॥

अथ युगाना प्रमाणम्-

दात्रिशद्धिः सहस्रेश्च युक्त ल इचतुष्टयम् । प्रमाण कलिवर्षाणां प्रोक्त पूर्वेर्मेहर्षिभिः ॥ २३ ॥ युगानां कृतमुख्यानां क्रमान्माः प्रजायते ।

करोमीन क्रमानिष्नं चतु ४ स्त्रि ३ दि २ मितैस्तथा ॥२४॥

टीका--पूर्व श्राचार्यों ने ४३२००० वर्ष किल्युग का प्रमाण कहा है इसको ४-३ श्रोर २ मे गुण देने ए प्रमसे सत्ययुग, त्रेता श्रीर द्वापर का प्रमाण हो जायगा॥ २३-२४॥

टीका—प्रभवादि संवत्सरों में से चलते हुए संवत्सर को द्विगुण करे, उसमें से तीन घटा के सात का भाग देनेसे जो शेप रहे उससे शुभाशुभ फल जानो श्रर्थात् १ श्रथवा ४ शेप रहे तो दुर्भिन्न श्रीर ४ वा २ वचे तो सुभिन्न, ३ श्रथवा ६ शेप रहे तो साधारण श्रीर जो श्रन्य श्रावे तो पीड़ा जानो ॥ ८-१४ ॥

संवत्सरों के स्वामी-

युगं भवेद्रत्सरपञ्चकेन युगानि च द्वादशवर्षषष्ट्या । भवन्ति तेषामधिदेवताश्च क्रमेण वच्चामि मुनिप्रणीताः॥१६॥ विष्णुजीवः शको दहनस्वष्टाऽहिर्बुष्न्यः पितरः ।

विश्वेदेवारचन्द्रज्वलनौ नासत्यनामकौ च भगः॥ १७॥

टीका—पाँच वर्ष का एक युग होगा है, इसी प्रमाण से ६० वर्ष के १२ युग, इसी क्रम से उनके १२ स्वामी अर्थात् विष्णु, वृहरपति, इन्द्र, श्राग्नि, ब्रह्मा, शिव, पितर, विश्वेदेय, चन्द्र, श्राग्नि, श्राश्वनीकुमार श्रोर सूर्य होते हैं॥ १६-१७॥

भेद-

संवत्सरः प्रथमकः परिवत्सरोऽन्य-स्तस्मादिडान्विदिति पूर्वपदाद्भवेयुः ॥ एवं युगेषु सकलेषु तदीयनाथा वन्हवर्कशीतग्रविरित्वाः क्रमेण ॥ १८॥

टीका—इष्ट शक में पाँच का भाग दे जो शेष वचे उससे संवत्सरों का नाम कम मे जानो । पहिले संवत् का स्वामी अग्नि, दूसरे परिवत्सर का स्वामी सूर्य, तीसरे इटावत्सर का स्वामी चन्द्रमा, चौथे अनुवत्सर का स्वामी ब्रह्मा और पाँचवें इहासर के स्वामी तिव है ॥ १५ १

गवान्वर-

यानन्दादर्भवेद्वहा भावादेविषणुख च।

जयादः शङ्करः श्रोक्तः सृष्टिपालननाशकाः ॥ १९ ॥

टीका-प्रानन्दादि २० संवत्सरों के स्वामी ब्रह्मा हैं जो सृष्टि करते हैं श्रोर भाषादिक २० संवत्सरों के स्वामी विष्णु हैं जो सबका पालन करते हैं श्रीर जयादिक २० संवत्सरों के स्वामी रुद्ध हैं जो संदार करते हैं ॥ १६॥

#### राज साम्याप सामाज्ञानम्-

चर्चाद सर्पाद कलार ताली मृगादिवार्गाववित्रसेगा। राजा च मन्त्री त्यय श्यमायो स्माविवो नीरसमायकश्च॥१०॥

'पथ सवन्सरमा' य लासन्ययज्ञानम्

गर्शाशवर्षेशयुत त्रिग्रुगय शंगा युक्त तिथिशेषलामकम् । लाग त्रिग्रुगय च शंगा युक्त तिथ्यावशप व्ययमामनित्त ॥ २१ ॥ ग्या ६ ग्विश्यो १४ गजाः = शंलचन्द्रा १७ नन्देन्द्रवस्तथा । म्यर्गा २१ दिशः १० क्रमात् ज्ञेया ख्यादीनां भ्रवा इमे ॥ २२ ॥

टीका—जिस राशिका लाभ या व्यय प्रनाना हो उस राशिके स्वामी के भ्रवाद्व में उस वर्ष प. यपश (राजा) का भ्रवाद्व जाल देना उसको ३ से गुणा कर ४ जोट देना श्रोर १४ का भाग देना श्रेष जो बचे वह लाभ होता है। लाभ को उसे गुणा कर ४ जाए देना श्रोर १४ का भाग देना श्रेष जो बचे वह व्यय (खर्च) होता है। सर्यादिश्रहों का भ्रवाद्व स्०=६। च०=१४। म०=६। बु०=१७। वृ०=१६। श्र०=२१। श०=१०। ये सर्यादि श्रहों के भ्रवांक हे॥ २१-२२॥

थ्यय युगानां प्रमाणम्-

दात्रिशद्धिः सहस्रेश्च युक्त ल इचतुष्टयम् । प्रमाण कलिवर्षाणां प्रोक्त पूर्वेर्मेहर्षिभिः ॥ २३ ॥ युगानां कृतमुख्यानां क्रमान्मान प्रजायते ।

करोर्मान ऋमानिध्न चतु ४ स्त्रि ३ द्वि २ मितैस्तथा ॥२४॥ टीफा--एर्च श्राचायों ने ४३२००० वर्ष किल्युग का प्रमाण कहा है इसको ४-३ श्रार २ से गुण देने से नमसे सत्ययुग, त्रेता श्रीर द्वापर का प्रमाण हो जायगा॥ २३-२४॥ टीका—प्रभवादि संवत्सरों में से चलते हुए संवत्सर को द्विगुण करे, उसमें से तीन घटा के सात का भाग देनेसे जो शेष रहे उससे शुमाशुभ फल जानो श्रर्थात् १ श्रयवा ४ शेप रहे तो दुर्भिन्न श्रौर ४ वा २ वचे तो सुभिन्न, ३ श्रथवा ६ शेष रहे तो साधारण श्रौर जो श्रन्य श्रावे तो पीड़ा जानो ॥ ८-१४ ॥

## संवत्सरों के स्वामी-

युगं भ्वेद्धस्सरपञ्चकेन युगानि च द्वादशवर्षषष्ट्या । भवन्ति तेषामधिदेवताश्च क्रमेण वच्यामि मुनिप्रणीताः॥१६॥ विष्णुजीवः शको दहनस्वष्टाऽहिर्बुच्यः पितरः ।

विश्वेदेवाश्चन्द्रज्वलनौ नासत्यनामकौ च भगः ॥ १७॥

टीका—पाँच वर्ष का एक युग होगा है, इसी प्रमाण से ६० वर्ष के १२ युग, इसी क्षम से उनके १२ स्वामी अर्थात् विष्णु, बृहरपति, इन्द्र, अग्नि, ब्रह्मा, शिव, पितर, विश्वेदेव, चन्द्र, अग्नि, अश्विनीकुमार और सूर्य होते है। १६-१७॥

भेद-

संवत्सरः प्रथमकः परिवत्सरोऽन्य-स्तस्मादिङान्विदिति पूर्वपदाद्भवेयुः ॥ एवं युगेषु सकलेषु तदीयनाथा वन्हवर्कशीतयुविरिश्चिशिवाः क्रमेण ॥ १८॥

र्टाशा—इष्ट शक में पाँच का भाग दे जो शेप वचे उससे संवत्सरों का नाम कर मे जानो । पहिले संवत् का स्वामी श्रान्त, दुसरे परिवत्सर का स्वामी सूर्य, तीसं रहायत्मर का म्यामी चन्द्रमा, चौथे श्रजुवत्सर का स्वामी ब्रह्मा श्रीर पाँचवें इद्वत्सर के स्वामी जिय है ॥ १८ ।

#### गतान्तर-

यानन्दादर्भवेद्ब्रह्मा भावादेविंग्णुख च I

जयादेः शङ्करः श्रोक्तः मृष्टिपालननाशकाः ॥ ११ ॥

रीहा-जातन्दादि २० संबन्तरों के स्वामी ब्रह्मा है जो स्वष्टि करते हैं श्रो भारादिक २० संबन्तरों के स्वामी विष्णु है जो सबका पालन करते हैं श्रीर ज्यादिक २० सबन्तरों के स्वामी कह है जो संहार करते हैं॥ १६॥

#### त्राम्य ए स्वादियानम्

चत्रादि सर्पादि कृतीर ताली कृगोदिवार्गायपतिक्रमेगा । राजा च मन्त्री खुध अस्यनाया रसायियो नीरसनायकश्च॥१०॥

धन शक्त संत्या वा ता पार है, पहा प्रयोग पाराचा ताना है। सप सकानि प तिन हो। यो है। पह सन्त नापा । । पन से जाता पे दिन पे। पार पा पद शस्य-गांध (श्वता पा रे संस्थे ) होता । । तृता स्वप्तांति के दिन हो पार हो पत रेसाधि-पति होता है। स्वर स्वतांति पे, दिन हो। पार तो पह नारसाविष्हाता है। ( प्रिशेष होने होने पे निष्य रोह्याचना पा पन्यता प्रश्या । ॥ २० १

णथ सवन्तरमः य लामन्ययज्ञानम्

राशांशवर्षेशयुत त्रियुशय शंगा युक्त तिथिशेषलामकम् । लाम त्रियुशय च शंगा युक्त तिश्यावशप व्ययमामनन्ति ॥ २१ ॥ रमा ६ स्तिश्यो १४ गजाः = शेलचन्त्रा १७ नन्देन्दवस्तथा । स्वर्गा २१ दिशः १० ऋमात् शेया स्व्यादीनां ध्रुवा इमे ॥ २२ ॥

टीका—जिस राशिका लाभ या व्यय यनाना हो उस राशिक र्यामी के भ्रवाद्व में उस वर्ष के प्रयश (राजा) का भ्रवाद्व जो ह देना उसको ३ से गुणा कर ४ जो ह देना खोर १४ का भाग देना शेष जो बचे यह लाभ होता है। लाभ को उसे गुणा कर ४ जो ह देना खार १४ का भाग देना शेष जो बचे यह व्यय (सर्च) होता है। स्यादिव्यहों का भ्रवाद्व स्०=६। च०=१४। म०=६। व०=१७। व०=१६। श०=२१। श०=१०। ये स्यादि बहों के भ्रवांक है॥ २१-२२॥

श्रथ युगानां प्रमाणम्-

टात्रिशद्धिः सहस्रेश्च युक्त लब्बचुष्टयम् । प्रमाणं कलिवर्षाणां प्रोक्त प्रवेर्मेहर्षिमिः ॥ २३ ॥ युगानां कृतसुरुयानां क्रमान्मानं प्रजायते ।

करोमीन क्रमात्रिष्नं चतु ४ स्त्रि २ द्वि २ मितैस्तथा।।२४॥

टीका--पूर्व श्राचार्यों ने ४३२००० वर्ष किलयुग का प्रमाण कहा है इसको ४-३ श्रार २ से गुण देने से जमसे सत्ययुग, जेता श्रीर द्वापर का प्रमाण हो जायगा॥ २३-२४॥

## ऋतुप्रकरणम् ।

अयन-

शिशिरपूर्वमृतुत्रयमुत्तरं ह्ययनमाहुरहश्च तदाऽमरम् । भवति दिवणमन्य ऋतुत्रयं निगदिता रजनी मस्तां हि सः ॥२५॥

टीका-शिशिर, वसन्त, श्रीष्म इन तीनों ऋतुश्रों में सूर्य की गति उत्तर दिशा को होती है, इसको उत्तरायण कहते हैं, यही देवताश्रों का दिवस है श्रीर वर्षा, शरद, हेमन्त इन तीन ऋतुश्रों में सूर्य की गति दिल्ला को होती है, इसको दिल्लायन कहते हैं, यही देवताश्रों की रात्रि है ॥ २४ ॥

श्रयनों मे कर्म-

गृहप्रवेशत्रिदशप्रतिष्ठाविवाहचे।लत्रतवन्धदीवाः ।

सौम्यायने कर्म शुभं विधेयं यद्गहितं तत्वलु दित्तगो च ॥ २६ ॥

टीका-गृहप्रवेश, देवप्रतिष्ठा, विवाह, मुग्रहन, उपनयन, दीन्ना सब श्रुभ कर्म उत्तर् रायण में करने चाहिये और सब निन्धकर्म दिन्नणायन में करने योग्य है॥ २६॥

संकान्ति अनुसार ऋतु-

मृगादिराशिद्रयभानुभोगात्पङ्गतवः स्यु शिशिरो वसन्तः।

श्रीप्मश्च वर्षा च शरच तद्रद्धेमन्तनामा कथितश्च पष्टः ॥ २७ ॥

र्टाका—मकर श्रादि से लेकर दो राशि जय सूर्य भोगता है तब एक श्रृतु होती है उसो प्रकार से जब सूर्य १२ राशि भोगता है तब ६ श्रृतु होती है ॥ २७ ॥

तथा मतान्तर मे ऋतु-

चैत्रादिद्विद्विमासाभ्यां वसन्ताद्यृतवश्च पट । दानिणात्याः प्रगृहन्ति देवे पित्र्ये च कर्मणि ॥ २८ ॥

टोश-चंत्रादिक दो दो मास में एक एक ऋतु होती है इस प्रकार से १२ मास

६ गान हाती है। ये दक्षिण देश में देव, पितृ कर्म में प्रसिद्ध है॥ २०॥

| 5 \$7.0°         | } विशिष श्रापु १ | ं कर्क<br>मस्द्      | वर्षा ऋतु ४     |
|------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| * \$24<br>\$ *1* | } वण्य प्रापुः   | ६ वन्या<br>१० तृला   | साद ग्रातु ४    |
| £ \$5<br>€ ?~ ;  | रेचिया           | ११ ग्रन्निक<br>१२ पन | हेमन्त प्रातु ६ |

| 11:                                   | 7 <b>1-</b> 77 m   | दसार गांचि                            | माम चनमार।                                          |               |  |  |  |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--|--|--|
| 1                                     |                    | 11— 1 -17; -17; '                     | ना व्यवस्थाना समिता प्रसन्त<br>विक्रियान् सम्बद्धाः |               |  |  |  |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ~ بر               |                                       | 1 1                                                 | 7             |  |  |  |
| (R **)                                | \$7 * <sub>4</sub> | 2 % 1 2 -                             | , - 151-                                            | 10 17 7 7 7 7 |  |  |  |
| (100)                                 | 741                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 17 1 17                                           | १ के विभिन्न  |  |  |  |

#### भासपद रगम्

## पर्यगण परित्यस्य उत्तरां याति साम्करः। सा राणि सक्रमाच्या ग्यान्मासर्त्वयनहायने ॥ २६ ॥

टाया--एवंशिया लाट प्र जिस उत्तर प्री राशि में सूर्य जाता ट उसे सकास्ति प्रदेश । एसा १२ समास्ति, मास, पातु, प्रयम, प्रम, समी पा गणना हाता है ॥२६॥ दर्शाविध माससुगन्ति चान्द्र । सोर तथा सास्करराशिमोगात् । त्रिशहिन सावनसञ्ज्ञमार्याः नाज्ञत्रमिन्दोर्मगणाश्रयाच्च ॥ ३०॥

विवाहादी रमृतः सीरो यज्ञादी सावनः म्मृतः । पितृकार्येषु चान्द्र स्यादार्च दानव्रतेषु च ॥ ३१ ॥

टीका-मास ४ चार प्रकार के होते हैं। एक चान्द्रमास जो शुक्ल प्रतिपदा से श्रमा-पान्या पर्यन्त होता है, हसरा सोधाम जो सूर्य के एक राशि भागने से होता है, तीसरा सायनमास जो तीस दिन का होता है श्रीर चौथा नाचत्रमास जो चन्द्रमा के सतादमों नचत्रों में फिरने से होता है, जैसे चित्रा से स्वाती तक चैत्र, विशाखा से श्रमुराधा तक वैशाय, ज्येष्ठा से मूलतक ज्येष्ठ, पूर्वापाढ़ से श्रमिजित् तक श्रापाढ़, श्रवण से शतमिया तक श्रावण, पूर्वाभाद्रपद से रेवती तक भाद्रपद, श्रश्विनी से भरणी तक श्राश्विन, र्ह्याच्या से रोहिणो तक कार्तिक, मृगशिरा से पुनर्वस्न तक मार्गशिष, पुग्य से श्राश्लेषा नक पाप, मधा से पूर्वाफल्गुनी तक माध श्रोर उत्तराफल्गुनी से हरत नक पाल्गुन मास होता है। ये भी प्राय ३० दिन के होते हैं इनमें साभिजित गणना है ॥ ३० ॥ विवाहादि कार्यों के मोरमास लेना, यज्ञाहि में सावन, पित्रकार्यों से चन्द्र श्रार दान तथा वन में नचत्र मास लेना ॥ ३६ ॥

मासों के नाम तथा सूर्य देवता और देवी-मबुस्तथा माधवसंज्ञकरच शुक्रः शुचिश्चाथ नभो नभस्यः। तथेष ऊर्जश्च सहाः सहस्यस्तपस्तपस्यश्च यथाक्रमेण ॥३२॥ यरुणो माघमासे तु सूर्यो वै फाल्यने तथा । चैत्रमासे तु वेदाङ्गो भानुवैंशाख एव च ॥ ३३ ॥ ' ज्येष्टमासे तपेदिन्द्र चापाढ़े तपते रविः । गभितः श्रावणो मासे यमो भाइपदे तथा ॥ ३४ ॥ सुवर्णं रेताऽऽश्वयुजि कार्त्तिके च दिवाकरः । मार्गशीषे तपेन्मित्रः पोंषे विष्णुः सनातनः ॥ ३४ ॥ इत्येते द्रादशादित्या मासनामान्यनुक्रमात् । केशवं मार्गशीर्वे तु पौंषे नारायणं विदुः ॥ ३६ ॥ माधवं मायमासे तु गोविन्दमथ फाल्यने । चेत्रे विष्णुं तथा विद्यादेशाखे मधुसूदनम् ॥ ३७ ॥ त्रिविक्रमं तथा ज्येष्ठे चापाहे वामनं विदुः । श्रावगे। श्रीघरं विद्धि ह्पीकेशं तु भादके ।। ३८ ॥ याश्विन पद्मनाभं च ऊर्ज दामोद्दं विद्वः । मार्गर्गार्ने विशालाचीं पीप लच्मीरच देवता ॥ ३९ ॥ मार्च तु रुक्मिग्गा पोक्ता फाल्यन धात्रिनामिका । चेत्रे माम रमा देवी वेशाल माहिनी तथा ॥ ४० ॥ पद्मानी अवश्माने नु यापाहे कमलेति च । क्तिननी श्रावणे च भादे तु व्यवराजिना ॥ ४१ ॥ पद्मावनी वाध्विन तु गवा देवी तु कार्तिक ।

| ,, 1 | ן נינייב ויב<br>  | ะหป     | ***           | *****      | gs. 449    |
|------|-------------------|---------|---------------|------------|------------|
| •1   | F 311 11          |         | · +           | -1,        | 1-27       |
|      | रं ॥र १ छ         | £11 ,   | 11 }          | , केहरा    | मार्-      |
|      | יור ביופו         | 3 •     | ~ n           | 1 1,1,     | رک خردی    |
| ,    | r +1 the          | i       | ą t           | 1 1        | ··· 1      |
| ,    | ा नगान्शक्तः<br>१ | f#1     | 141 # 1       | मा सिन     | । भी धर    |
| (    | संद्रप भाग        | fajt 1. | 141           | , धाराति । | ty*el e ea |
| п    | या भगमन           | £1¢     | का उद्याद हो। | पन्मावती   | पद्मसम     |
| 1    | भा (४ नास         | f 40    | ाः<br>।       | राधा       | दागं, दर   |
| ŧ    | नार्ग । र्घनाम    | गरा     | (11)          | वात्त्रा   | हस्रव      |
| 9.   | र्पापमास          | गहर।    | किया          | र दिना     | नारायण     |
| 99   | गापमाख            | qq      | त्ररण         | र्शनगणी    | माधव       |
| 92   | कारग्रनमास        | तपस्य   | स्यं          | भात्री     | गोविन्द    |

#### वारानुसार मासफल-

पञ्चार्कवासंर रोगाः पञ्च भौमे महद्भयय् ।

ᠵ पश्चार्कवारा दुर्भिद्धं शेषा वाराः शुभप्रदाः ॥ ४२ ॥

टीफा--एक महोने में पाँच रविवार पहें तो रोग, ४ सोमवार पहने से अभिक भय, ४ शांनपार से दुभित्त श्लोर शेष वार पहें तो वे श्रुभदायक हाते हैं॥ ४२॥

भूविषरं मासदलं हि पज्ञी भूविषरों तो सितनालसंज्ञी । पूर्वस्तु देवश्च परश्च पित्र्यः केचित्तु कृष्णो सितपञ्चमोतः॥४३॥ च्यादो शक्तः प्रवक्तव्यः केचित्कृष्णोऽपि मासके ॥ टीका—शुक्लप्रतिपदा से पौर्णमासी तक शुक्लपक्ष श्रीर कृष्णप्रतिपदा से श्रमावास्या तक कृष्णपत्त होता है। शुक्लपक्ष देवताश्रों का श्रीर कृष्णपत्त पितरों का होता है ॥४३॥ दूसरा भेद—सुदी पश्चमी से लेकर वदी पश्चमी तक शुक्लपत्त जाति उसमें पहिले शुक्लपत्त तदनन्तर कृष्णपत्त होता है। जो श्रमावास्या को मास पूरा होता हो तो प्रथम कृष्णपत्त उसके पोछे शुक्ल श्रीर कदाचित पूर्णिमा को मासाल हा.ता ये दोनों पत्त देशानुसार प्रचलित है।

# द्यात्रिंगद्विर्गतैर्मासैर्दिनैः षोडशभिस्तथा । घटिकानां चनुष्केण पतत्यधिकमासकः ॥ घटि ॥

टोहा—३२ महीने १६ दिवस और ४ घड़ी चीत जाने पर अधिक मास की सम्भव होता है॥ ४४॥

शकारान्तर से अधिमासानयन— शांक वाणकराङ्कवैर्विरहिते नन्देन्दुभिर्माजिते चेत्रे माधवंकऽनले शिवमिते ज्येष्ठेऽम्बरेऽन्वाष्टके । यापारे नृपतो शरे च नमसि भादे च विश्वाङ्कके

नेत्रे चाश्विनकऽधिमास उदितश्शेषेऽन्यके स्यान हि ॥४४।

रीका—वर्गमान शक के श्रद्ध में ६२४ घडाओं और शेष श्रद्ध में १६ का भाग है जा शेष ३ रहे तो श्रिवक चेत्रमास, ३१ शेष रहे तो चैशाख ०० वा० म बने १ लेएमान १६ शेष वर्षे तो श्रापाढ़मास, ४ बने तो श्रावणमास १२ शेष रहे हैं भाउपतमास शोर २ शेष रहे तो श्राधिवनमास की वृद्धि जानना श्रीर श्रद्ध शेष स

यविमान याँ। जयमास का लच्चा—

भनं क्रान्तिमामेऽविभामः म्फुटं म्याद्धिसंक्रान्तिमासः च्रयाख्यः कदारि इयः क्रानिकादित्रये नान्यतः स्यानदा वर्षमध्येऽधिमासद्धयं च ॥१

ह राज्यों के क्ष्मायस्या के बीच में संक्षान्त न हों तो यह श्रधिक मास है १९११ के अक्षायरण के बीच में कदाचित् दो संक्षान्ति हो तो स्थमास जानना। भार कराका कर्णके के ही माल स्था होते हैं। श्रोर जिस संवत् में स्थमास होगी १००० कर के क्षित्र में स्वा होंगे। उन सब क्षोकों का श्राय्य शहगा के स्थ स्वारत के क्षित्र में स्वा सर्वत ने वे के चारों में देग तेना चाहिये॥ ४६॥

| r                  |                              |                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 - 1 -            | 1                            | ٠,                                      | 6 ss              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रतारी स्वाप्ता ने पा                     |
| . ,                | • •                          |                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    |
| ,                  | 1 /                          | feet ,                                  | t                 | - / 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .~                                         |
| , 1                | •                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                   | 17 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( (-(                                      |
| l                  | 1, ;                         | r 1 <sub>4</sub>                        | ,                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 (at a ray of 1) a a a a b                |
| 1                  | /*j = 1                      | f ' i v                                 | . , .             | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | राष्ट्रा हो। वस्तर राज्य स्ट्री            |
| 1                  | 1 1 ,                        | 11 1/1                                  | ĭ                 | *1 4 17 *4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६४७, ४ वस व है, ५ व्यवस्था                 |
| 141                | *1 <b>?</b>                  | 114                                     |                   | 1 1 4 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| 2 1                | 1 11                         | 4, 25                                   | * 5 *             | 1,5 (3, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, | Panagory of Carnettel                      |
| 1                  | 4 1                          | Pile 1                                  |                   | 14, 11 24 x 1 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ार व्यक्ति राजा राजा विद्धान्य स           |
| 1                  |                              | 14.17                                   | ,                 | 4111 1 11 1 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
|                    | 1 31 .                       | • सन्दर्भा ।                            | tiji .            | 1 15 4H × 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ष व शान न मार्गाता हुन्ता ।                |
| 40%                | (+ 1                         | The state of                            | l'e               | 111, 11, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सिंद्रस १ व सम्बद्धार ।                    |
| 1 ,                | 96.                          | liest + ;                               | र्याद्यभ          | 1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ्रांच व्यवस्था स्थान स्थान                 |
| •                  | 1. 11                        | is to the state of                      | 11 /              | महासा, ५ १४ ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जनस्वर वा राजस्य वास्तान वा राज्य वा       |
| 117,               | <u> </u>                     |                                         |                   | नीतार गास्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | जान्यवर संबंध व वाक्तन्य । र ्वा गा ॥      |
| 14 ( , 2)          |                              | (31.1)                                  | नाम ।             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | व"नाभारतमा नवतस्यस्यकात्रुपता              |
|                    | 1,211 (                      | , સહિયું <sup>(**</sup> , '             | A 1 L             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | यासानु विगाप नैवैयनाभिनवा घरा॥             |
| [ ~ · · · -        | 0 9881                       | i,                                      |                   | वं. हे १ वर्ष अटाएवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
| 1                  | 1 9504                       | ।। य द्व                                | 411111            | तिजानुक के स्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | दुर्भुसान्द्र सप्पष्टिरतिचाराषुना घरा।     |
| ्रागच              | કુનું ઘ                      | 'प्राह्योगाः ।                          | भाष >             | दशान्त्रमी ४७११४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नदावैरा महीगाचा वारवारणवाजिभि ॥            |
| • •                | 1984                         | "वरुधाः<br>१वरुधाः १९                   | उस्त              | de la constant de la   | इमलम्भ रातिभीतिमेष्यासस्यार्घरण्य ।        |
|                    | l' • 1≡ • V                  | पितर                                    | शप =              | ्रत्मी क्रसाय दक्षा<br>च्या । प्रश्नाय दक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                          |
| सम -               | । सरास्य                     |                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | भातिभूर्भेषतिचोभराउ्गविगु सतादिभि ॥        |
| 1                  | 1 9684                       | विश्वापुर                               | नारित             | गाप शुपत्त १ स्व ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | विताम्बवत्सरे भूषाः परस्परतिरोधिन ।        |
|                    | विधम्य                       | पितर                                    | शेष ६             | प्रदेश सम्भव दिन<br>न।स्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रजाप टात्वनर्भस्य तथापि सुखिनो जनाता     |
|                    | 3838                         | ,                                       |                   | 412 Cu 4 CD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| ध्या । ज           | ι, ης.ου<br>Ιι <b>,</b> ηποε | वि॰प्र १३                               | ्ना <u>रित</u>    | றி கூற பக                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वियायेच्देऽस्तिलालोका सरेगावृष्टिवीउिता    |
| प दा               | विशास                        | पितर                                    | भाग १=            | भोदा २२।४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पूर्वसस्यकता स्वरूप बहुल चापरकलम् ।        |
|                    | 1830                         | वि॰ १४                                  | वैशास             | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | शर्वरीवतारे पूर्णा धरा सस्यार्घ रिष्टांभ । |
| भारत ह             | แ ระรา                       | पितर<br>-                               | श्य ११            | प्रदर्भी प्रहा १० स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जनाश्च सुधिन सर्वराजानः स्युविवैरिण ॥      |
| गुभिन्             | शवंश                         |                                         |                   | १६। ४५ नारित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
|                    | ી ૧૧૪૬<br>૫. ૧⊏૧ <b>૧</b>    | 190 91                                  | नास्ति            | श्रापादशुनल१४च म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्लवाब्दैनिखिलाधात्रीषृष्टिभि प्रसवन्तिभ   |
| दुभिच              | ॥• २५३३<br>(ह्य              | पितर                                    | शेष १२            | स्प ४१।३ मोत्त<br>४६।४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रोगाकुलात्वीतिभीति सपूर्णं वत्छरेफलम्।     |
|                    | 7 9870                       | G -                                     |                   | श्रा र०स स्प २१।४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| भार इ              | श १=५०                       | वि० १६।<br>विश्वेदेवा                   | भाद्रपद<br>शेष १२ | मी, २२।५ ७वा च स्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | शुभकृद्धत्सरे पृथ्वी राजते विविधोत्सवै ।   |
| सग _               | शुभकृत                       |                                         | 417 14            | २६।२४मो ३०।४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | श्रातद्वर्गराभयदा राजान समरोत्सुका ॥       |
|                    | री १६४८                      | वि० १८                                  | न।स्ति            | र १४च.स्प.४१।६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | शोभनेवत्सरे धात्री प्रजाना रोगशोकदा ।      |
| राप :<br>द्रांभद्य | रा १८१३<br>सोभन              | विश्वेदेवा                              | शेष १४            | भो प्रव्या १ प्रच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | त्यापिसु िको लोका बहुसस्यार्घ उष्टय ।।     |
| श्राम              | -(।।भग                       | <u> </u>                                | L                 | स्प, प्रशाप्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    |

# बृहज्ज्यौतिषसारः ।

|                         |                                                                                                                |                                       | 2                            | हज्ज्यातिपसार्                                            | I                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>फ</b> ल              | नाम सं०श्चर्ह<br>के जो शेपफर                                                                                   | श्रधिपति                              | श्रधिक<br>मास                | स्वंचन्द्रग्रहण                                           | <b>श्रमवादि संवत्सरों</b> के फल।                                                         |
| १८<br>रोप ३<br>सम<br>१६ | स॰ १६४६<br>गा॰ १=१४                                                                                            | विष्णु १=<br>विश्वेदवा                | शेप १४<br>नास्ति             | ३२ मी. ४०।४४                                              | प्राचित होषेण सततं मध्यंसत्यार्षश्यः॥                                                    |
| नेत प्र<br>दुभित्त      | विश्वावसु                                                                                                      | वि० १६<br>विश्वेदेवा                  | श्रप.ढ़<br>शेप १६            | फा शु १४च स्प ३<br>३१नो ३४च हु ३<br>स्स्प ११२७मो ७११      | अञ्द विश्वविद्या राश्वव्यापराणामण्य                                                      |
| रोप व<br>पीडा<br>न=     | स० १६४१<br>सा० १८१६<br>पराभव<br>स० १६४२                                                                        | वि० २०<br>विश्वेदेवा                  | शेप<br>नास्ति                | नास्ति                                                    | गराभवाव्दे राजास्यात् स पर सह स्तुनि<br>आमयसुदसस्यानि अभूतान्यनपरुष्यः ।                 |
| रोप :<br>स्रम<br>१६     | मं १६४३<br>ज्याप<br>विचित्र                                                                                    | विष्णु<br>शिव १<br>चन्द्रमा<br>शिव २  | शेप १=<br>नाहित              | फा शु.१५म च,म हर<br>=४।४मी ४४।४४                          | व्यवद्गान्दे सध्यष्ट्यो रोगचोराकुला धरा।<br>सन्योन्यसमरेभूषाः शत्रुभिह तभूमग             |
| भेग ४<br>गुन्य<br>३०    | शा० १८१८<br>गीलक<br>स० १६४४                                                                                    | श्रधिपति<br>चन्द्रमा<br>शिन           | ज्येष्ठ<br>                  | 0                                                         | कीलकाव्देरवीतिभीति प्रजास्नोभरपद्भ<br>न्यापिवद्दं तैलोकःसम्धान्योर्षेष्ठिम ।             |
| 777<br>4.14<br>- 17     | ग्राम्य                                                                                                        | रे<br>चन्द्र-1<br>रिवि 8              | रोप १<br>न।स्ति<br>श्राश्चिन | पी.गु १४चे स्प ३%<br>मो २८५ क ३०श सू<br>स्प १ ३१४१मो२०।१८ | रोम्पाबंदत्विलालोकाबहुसस्यार्घ रिटिमि<br>-विरिस्तो धराधोशा विप्राश्चो थपरंपरा            |
| 7 9                     | सा ० १=३० ।<br>माधारमा<br>मे० १८८६                                                                             | श्चाधिपति<br>चन्द्रमा ।               | ۹ 0                          | भ्रा.१५ च स्प ५०<br>मी ३६ मर्ग, भोर्च<br>स्प ४८१२८नो १५श  | वाचारणाःच्देरृटियुद्धे भय च मार्णे मनः।<br>प्येसंपद्धराधीशाःप्रजाःस्यु स्नस्थवेतसः॥      |
| *                       | राव । मञ्जू<br>विरे ३१४                                                                                        | चन्द्रमा                              | राम्भ र                      | ज्य.१४म चन्न स्प ३१<br>मो ३४।३१मा.१४ श<br>त्य ५३ मी ४७।२६ | विरोधकृद्धरतरे तु परस्वरविरोधिन ।<br>सर्वे जनस्पाश्चीव मध्यसस्यार्घयुग्यः॥               |
| 77                      | 4 4 4 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5                                                                        | ६<br>श्रास्त्र<br>।शाप                | 8                            | 0                                                         | भूपादवो महारोगो मध्यसत्यार्घएउप।<br>दुःखिनो जन्तवः सर्वे बत्तरेर परिधाविति।              |
| ร ์<br>* เ              | 1111                                                                                                           | জনি<br>কিন্                           | धावमा<br>— <u>"</u>          |                                                           | तमाथांवत्सरे तत्र भध्यसस्यार्घ२उपः।<br>गजानांजीवनेदुःरांसमस्यर्गं चितीस्त्राः।           |
| * \$                    |                                                                                                                | E . 7                                 | -                            | स्प ४०१२२ मोन्न   3                                       | मानन्दान्दऽखिलालोमा संबदानन्दंन <sup>त्व ।</sup><br>जानःसुरानःस्त्रंबहुसम्याधेश्वरितिः ॥ |
| 4<br>                   |                                                                                                                | \$ 10 m                               |                              | भा शरम्याः म्<br>राम्य शरम्याः म्यु                       | भ्वकार्यरता सर्वे मध्यमसार्थश्या<br>चमान्देशिनालोश राजगदर्शनिका                          |
| *<br>*                  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                              |                                                           | गान्द मन्यवस्यार्चग्रहीन प्रनरावसः।<br>सिद्योनसभाताः भृरितम्हरमीतयः॥                     |
| annahit hermiteers of   | Andready (Separate Separate S | ***                                   | 2                            | 2.5(4.3)                                                  | हलाव्यतिनंतिनं यगस्यार्घप्रयः ।<br>गनोविद्यमानानानुग्जनगत्रुनायनीम्।                     |

| *(#* 2                                                                                                                                                                                                                           | • ,<br>• ;                                      | Z *                                | *-, *-*                                                                                                        | प्रकारियवाच्या व प्रमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 el 1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '                                                                                                                                                                                       | t r<br>10 t 1 t 1 t 1 t 1 t 1 t 1 t 1 t 1 t 1 t | - {t                               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                          | االمسائدة من من المسائدة من ال |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                            | -f.                                             | 7 m 1 m<br>6<br>9 E                | * ~~ 1 -7:71                                                                                                   | स्ता । स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त ।<br>संस्थानमञ्जल ने बहुतास स्वाप्त ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                  | ( 11°-                                          | 1 -<br>.1(t )                      | ret alle                                                                                                       | रोट १ १५५ (५ १ स्वयं स्टब्स (स्व.)<br>१५५ (स्वारं १) इ.स.च्या प्राचीत्रहरू ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45                                                                                                                                                                                        | 1412                                            | 1                                  | १ में । १४ में १४ म | सः । १२ भाषाम् सूषापुर्वतस्य सद्दार<br>त उत्तपन्ति । स्वरूपन्ति स्वरित नेऽपि॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| संदर्भ क्षेत्र क्षेत्र कर्मा कर<br>स्थापनी क्षेत्र कर्मा | 1: 1:<br>55<br>34.5                             | १८<br>गास्तिः                      |                                                                                                                | वर्षकार्तकारास या। तत्र्यस्यात्वरं ।<br>वर्षकाराम स्वान्त्रपञ्च दुशियस्यरे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| क्षा । क्षा । व्हा                                                                                                                                                                                                               | 11 [1<br>ग्र                                    | १४<br>नास्ति                       | લ્પ ની તાકત                                                                                                    | धादी विद्वता । वयं भूषा रोविम्तवाजना ।<br>रामाणविष्यावन्ति राधरोहारियस्मरे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - सं स्व दर्गः<br>श ५ श्राप्त दृष्ट्रस्ट<br>सिंधा समाद्याः                                                                                                                                                                       | प (त.<br>१८<br>सन् २                            | ી ધ<br>'ગ્રા' <sub>વા</sub> ટ<br>— | च चं. ५२ मा स्प ५ ४<br>१६मी ४६वे दृत्यु<br>स्प हती ३ स. १                                                      | रकात्वनत्तरे सस्यश्चिर्रिटरनुत्तमा ।<br>प्रेचन्तेपपदान्येन्यराजानी रक्तलीयनै ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ६ व्हरू<br>श. श्राप प्रदेश<br>सम होभार                                                                                                                                                                                           | न्ध<br>ना<br>नग्                                | १ -<br>नामि                        | अभाद माम १९११<br>सं १९११ १५४ व्याप                                                                             | रोधनाव्दं मध्यरिष्टं पुनद्शे च रृष्ट्य ।<br>सपूर्णमित्ररस्वे भूषाः क्रोधपरायणा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| । प्राच पान द<br>भाराच पान पान द<br>समारक पास                                                                                                                                                                                    | ति वि<br>भग ।                                   | १८<br>नास्ति                       | स् भा . ० ऱ स्र २०।<br>ऱ्≒भी ५४ । २ ≡ भा<br>. ५४ स् ९५ ६५ मा ५ द                                               | रार्पासग-धतेरोत्तुमधुसस्यिन।शनम् ।<br>स्रयमासारचापिनराजीवन्ति त्त्रयवस्तरे॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| म र शर १६७२<br>म र शर १८५७<br>पारा प्रगव                                                                                                                                                                                         | वि १<br>त्रद्या १                               | 25 8                               | नास्ति०                                                                                                        | भारयप्याभीतयश्चाम्निकोपश्चन्याधयोभुहि<br>विभवाच्दे म दष्टष्टिस्तयापिसुस्तिनोजना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ग २ ति १६७३<br>श २ गत्र १८,८<br>पुनिया विनय                                                                                                                                                                                      | व्रद्धा २<br>विष्णु २                           | ी<br>नास्ति                        | नास्ति =                                                                                                       | दराइनातिपरा भूषः बहुसस्यार्घप्रद्यः ।<br>वभवाव्देशियालोका सुखिन स्युनिवैरिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| दोसन्य श्रवः १८५६<br>अ. ४ शरः १८५६                                                                                                                                                                                               | वक्षा २<br>विष्णु ३                             | २<br>श्राशिद                       | १-१ श्रापा ग्रु १४<br>रात्र मस्पर्शप्रहारप्र<br>भो प्रहार ह                                                    | गुक्ताब्दिनिरात्तालोबा सुद्यिन स्वजनैः।<br>बह् । राजानोद्धद्वनिरतापरस्परजयैपिर्णः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ४१ सं० १६७४<br>श. ४ शक १८४०<br>सम ६ प्रमोद                                                                                                                                                                                       | वद्या ४<br>विष्यु ४                             | र्चेत्र<br>सम्भव                   | नास्ति०                                                                                                        | प्रमोदाब्दप्रमोदन्तिराजानोनिस्तिलाजना ।<br>वातरोगा वातभया इति शत्रुदिनाशका ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ०२ म स० १६८६<br>१५ शः १७५४१<br>दुभिद्या प्रजापति                                                                                                                                                                                 | त्रह्मा ४<br>।वप्सु ४                           | o<br>o                             | नास्ति •                                                                                                       | नचलन्तिचलालोका स्वस्वमार्गात्कयचन ।<br>श्रब्दप्रजापती नूनं बहुसस्यार्घवृष्टयः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# बृहज्ज्यौतिपसारः ।

|                         | नाम सं. शं≉ों<br>के शे. फ बचे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्रध-<br>पति                            | श्रधिक<br>मास                   | सूर्य चन्द्रग्रहण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रभवाद्संबत्सरों के फल।                                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४३<br>होत ५<br>सम       | श्रद्धाः.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | नह्या<br>बृहस्पति<br>६                  | ५<br>श्रावण                     | च त्र गु.१४चै. स्प.<br>४=१३मी.६११०त्रा.<br>गु.१४बु.स्प. ३२१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | खन यं भुज्यते शरवजनरातिथिमि सह।<br>ख्रिहाराब्देऽखिलालोकाभूपारचकलहोत्सुकाः                          |
| भूष<br>नाम ४<br>जुन्म ७ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नद्धा<br>वृद्दस्पति<br><b>७</b>         | ६<br>नाहित                      | त्राश्वि.१४र स्प. ४६<br>३१मो १७।४६ दन्द्र<br>ग्रह्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रीमुखाब्देऽसिलाधात्रीबहुसस्यार्दसंयुता।<br>ऋन्वरे निरता विष्ठा वीतरोगाः दिवैरिए॥                 |
| त्र ।<br>भू ०<br>भू     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ======================================= | <b>७</b><br>नास्ति              | श्रास्त्र कृ ३०गु.सु<br>स्प ४४मो १०१९९<br>३० श्रापाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भावाव्दे प्रचुरा रोगा मध्यस्यस्यार्घवृद्यगः।<br>राजानोयुद्धनिरतास्तथापिसुरिानोजनाः॥                |
| ४६<br>नः ३<br>इसि.ह     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मत्या<br>गुरु<br>ह                      | द<br>ज्येष्ठ                    | ४१।४८च.म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | त्रभृतपयसो गावः सुश्चिनस्सर्वजन्तवः।<br>सर्वकामकियायुक्ती युवाब्दे युवतीजनः॥                       |
| 0 1 A 1 A 3             | स० १६८१<br>गाः १८४६<br>भाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | गृहस्पति<br><u>१०</u>                   | ः<br>गरिस्त                     | श्रा.१८ शु. ४० स्व<br>मो.४४मा,मा. १४ र<br>स्व.४६।१मो.३१चात्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | धातृवर्षेश्विलो॰ चमेशाःसदायुद्धपरागणाः।<br>सम्पूर्णाधरणीभाति बहुसस्यार्घेष्टिभिः॥                  |
| \$7 C                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57X                                     | ० १<br>निर्मा                   | आ १ / सो हिए ना<br>माघ ३० गुस्प, वैहे<br>मो १४।३३ सु, ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | र्वराव्देखिलाजन्तुधात्रो धात्रीय सर्वदा।<br>पोषयस्यतुलेवानकतमापैस्तु मोहिभिः॥                      |
| 8                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 327                                     | ११<br>वैभाग                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्रतीतिरतुलावृष्टिर्बहुधान्याख्यवस्तरे ।<br>विविधोधान्यनिचयःसुरापूर्णराला धरा ॥                    |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173<br>13                               | १२<br>नाहित्                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नमुमातपयोवाहः कुत्रचिरकुत्रचिष्जलम् ।<br>म यमाष्ट्रटिरघेश्च नृनमब्दे प्रमायिनि ॥                   |
| * *                     | । ४३ वुन्।<br>१ सम्ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34                                      | 1 <del>4</del> - 9 - 9 -        | ज्ये गु १ वर सगन श्र<br>इण्किइ० च स्प १६<br>इण्में २ १ १ १ चं. सू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नकमान्देधराधीशा विक्रमाक्षान्तभृगय।<br>धर्नत्र सर्वदामेषा सुधन्तिप्रसुरंजलम् ॥                     |
| the second              | 7 7 9 7 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91                                      | 9 ड<br>साहित                    | षा ३०गु संभवप्रह्मा<br>नाम्नि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | थ्याव्देनिखिलाःदमेशायुद्धयन्ते गृपभा इन।<br>विदाप्रयक्ताविप्रेन्द्राः पुज्यन्तेगतनभुषि ॥           |
| * *                     | * }***/<br>* * * **/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | ी।<br>निर्                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वनोष्ठ्राष्ट्रगम्यायीवित्रानिसिलाधरा ।<br>निराकुनासिलालोक्षास्चित्रमान्नारुयगस्यरे                 |
|                         | 4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15<br>15<br>16<br>17                    | 7.5                             | त्रस्य ४४।३म। ४३<br>सः १२१ ४०५१,४४<br>सः१९१४मं, ३०४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | युगानु स्थोर नृत भृमिपाना च वियह ।<br>गानि भृरिपुगस्यात्र्या भयद्वरगुजन्नमाः ॥                     |
| ,.<br>%                 | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * **                                    | 9 g<br>1 g<br>1 g<br>1 g<br>1 g | and the same of th | रम्यनिजियि गानाराम्नराम्नप्रतिपद्धनाम्।<br>मृजिद्धीगनाण म्याद्धैदञ्यनाम्गाच्दरे ॥                  |
| ;<br>;                  | and the state of t | 李章                                      | 6 <u>c</u>                      | भारता है के थी।<br>भारता है के की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पत्त ११.व्य <b>त्</b> रमञानः सुग्निन सुप्रजासूरुम्।<br>स्ट्रीन- फलपुष्यात्मावित्रि रेश्यपर्ये १४.॥ |

| 17 11            | -18 8 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | n()          | * *1   | र्ग -स-ण प्रदेशित्रकारी के का ।                                                                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15               | ***                                           | +   ·        |        | त्तार्थक के त्र प्रकार का प्रत्यक्ताप्ता ।<br>र्था (रहेक्टर)<br>स्त्राप्त स्थापन प्रस्तिक के किसी ।।                                               |
| 7 . 8<br>9 . 14, | *1 18 7                                       | 1            | 1      | भी र र र १८ अधिकार के रवाणा किराणा दुनि ।<br>१६ ६८ ४४४ र<br>१८ अधिकार के अधिकार के विकास मास्तिक।                                                  |
|                  | सं १६८ ।<br>भागामा                            | [ τη<br>ι μ  | 1.     | त्यः देशके वेदन्यस्य । त्यं प्रत्यं देशक्षेत्रं देशस्य व्यवस्थान प्रत्यास्य ।<br>१ १९४६ व १ १ १ १ च देशके व्यवस्थान सामित्यस्य ॥<br>स्रोति प्रदेशि |
| 112 w<br>2111    | च ५१४<br>भाग भूदशा<br>भिन्म                   | िम्म<br>। ता | 2141 Z | पदमा नास्ति । । स्वत्यारको नापः परन्तरविसायकः।<br>नृतिभूषिणकन्त्रीसमृतिसमागुत्ताः॥                                                                 |

## मिछान्नशिरोमणि में

### चयमास-विचार-

गताव्ध्यदिनन्दैर्मितं शाककालं तिथीशैर्मविष्यत्यथाङ्गानसूर्यः । गजादयस्निभृमिरनथा प्रायशोऽयं कुवेदेनदुवर्षैः स्वचिद्गोक्कमिश्च४७॥

टीका--पित जिस सवत् में घ्रयमास पटे तो उसके १४१ वर्ष पीछे फिर होता ह । स्मिन प्रांग १६ वर्ष में या इसके वातर या इसके मध्य में जो ६४० के संवत् में घ्रयमास हों तो फिर प्रांग १११ // १२१६ १३७ = में पड़ेगा श्रोर इसके पीछे १४१ और १६ वर्ष के श्रन्तर से घ्रयमास सभव जानना योग्य है ॥ ४७ ॥

## तिथिप्रकरण---

## मासमाचान्द्रभ यावद्गगणयेत्तावदेव तु ।

## यावन्ति गणनाद्वानि तावत्यस्तिथयः क्रमात् ॥ ४८ ॥

र्टाका--चत्रादि वारत मासो के नाम और उन नामो के नक्षण से मासनज्ञ जानिये। चेत्र का चित्रा, विशाखा, ज्येष्टा, पूर्वापाढ़ा, अवण, पूर्वाभादपदा, अरिवनी, रुक्तिका, मृगशिर, पुष्य, मधा, पूर्वाफल्गुनी। परन्तु पोर्णमासी महीने से गिनती वरावर लेती है॥ ४८॥

प्रतिपत्सिखिदा प्रोक्ता दितीया कार्यसाधिनी । तृतीयाऽऽरोग्यदात्री च हानिदा च चतुर्थिका ॥ ४१ ॥ शुभा छ पश्चमी ज्ञेया पिष्ठका त्वशुभा ता ।
स्तमी छ शुभा ज्ञेया त्रायमो व्याधिनाशिनो ॥ ४०॥
मृद्धरात्रो छ नवमो इव्यदा दशमी तथा ।
एकादशी छ शुभदा द्वादशी सर्वसिद्धिदा ॥ ४१॥
त्रयोदशी सर्वसिद्धा ज्ञेया चोत्रा चहुर्दशी ।
पृष्टिदा पूर्णिमा ज्ञेया त्वमावास्याऽशुभा तिथिः ॥ ४२॥
गृद्धरचाय छमङ्गलाय सवला प्रोक्ता खना श्रीमती
कीर्तिमित्रप्रदा तथा वलवती त्या कमाद्धिमणी।
नन्दाख्या हि यशोवती जयकरी करा हि सौम्या तिथि--

र्नाम्ना तुल्यफला क्रमास्रतिपदा देशस्त्रमासंज्ञकः ॥ ४३ ॥ नन्दामिते मोमस्रते च भरा क्रजे जया चैव रानौ च रिका । पूर्णा एगे तारच स्वाः क्रजाकिसिताम्ब्रजे हो च एगे रानिः स्यः॥४४॥ स्वामी—

यहिविभिना गिरिजा गगायः परणी विशाखो दिनकृत्महेशः । दुगत्तिको विश्वपुर्शे म्मरश्च शर्वः शर्यो चेति पुराण्दृष्टः ॥ ४४॥ प्रमायाः वित्राः श्रोक्ताम्तियीनामधिषाः क्रमात् ।

नता र भग न जया रिका पूर्णीत सर्वास्त्रिययः क्रमास्यः । र्यानदृष्टिन नाय्य सुरति कृत्रेण् भवन्त्युत्तममध्यद्दीनाः ॥ ४६ ॥

> इन्सार्व बुर्नात नानि नवणं वर्त्यं निलाम्लं तथा निर्माणकं दिव प्रवमना गीर्थं कप नान्त्रकष् । निर्माणकं मर्गानका पत्तमथा वृत्ताकमंत्रं मञ्ज द्व कार्यम समायनिषदादिकंवमानीहरू ॥ ४७॥

विवाहम्पाशकटा व्ययाने महास कार्या गयिष पौष्टिकानि ॥ ४ = ॥
जयास सङ्ग्रामवलोपयोगिकार्याणि सिध्यन्त्यपि निर्मितानि ॥
रिक्तास विद्धिद्वध्यातसिद्धिर्विपादिशस्त्रादि च याति सिद्धिष् ॥ ४ ६ ॥
पूर्णीस माङ्गल्यविवाह्यात्रासुपौष्टिकं शान्तिककर्म कार्थम् ॥
सदेव दशे पिनृकर्ण यक्तं नान्यदिद्ध्याच्छुममङ्गलानि ॥ ६०॥
राका-प्रतिपदा, पष्टी श्रोर एकादशी को नन्दा तिथि कहते है, इसमें श्रानन्दादिक
धर्म श्रोर देवतार्थों के उत्साद श्रोर गृहसम्प्रन्धों कार्थं गृह रथक बनाना, वस्तु मोल
लेना, नृत्यसम्प्रन्धी गीत, वाद्य इत्यादि कर्म करने चाहिये। द्वितीया, सप्तमी श्रौर
हादशी को भद्रा कहते हे, इन तिथियों में विवाह, भूषण, गाङी श्रोर मार्गसम्बन्धों
काम तथा पुष्टितिया घरना चाहिये। तृतीया श्रष्टमी श्रीर त्रथोदशी को जया कहते

ने हुन ने मंत्रपा नार नेना है अपयोगो बहन ग्रह्म ध्यान प्राप्त कार्य निर्माण हरना

नन्दासु चित्रातसववारज्ञतन्त्रचत्रादि कुवीत तथव नृत्यम् ।

चाहिये। चतुर्था नवमी श्रोर चतुर्दशी ये रिक्ता हैं, इनमें शत्रुश्रों का वध, घातकर्मकी निद्धि, विषयपोग, शस्त्र इत्यादि उप्रकर्म करने चाहिये। पञ्चमी श्रौर पौणेमासी इत तिथियां को पूर्णा कहते हैं, इनमें विवाह इत्यादि कर्म, यात्रा,शान्तिक तथा पौष्टिक कर्म इत्यादि करने चाहिये श्रोर श्रमावस्था को पितृकर्म करने चाहिये॥ ४८-६०॥

वारों के नाम उनके स्वामी तथा फल—
चादित्यश्चन्द्रमा भौमो बुधश्चाथ बृहस्पतिः ।
गुक्रः शनेश्चरश्चैव वासराः परिकीतिताः ॥ ६१ ॥
शिवो दुर्गा ग्रहो विष्णुः कालब्रह्मेन्द्रसंज्ञकाः ।
सूर्यादीनां क्रमादेते खामिनः परिकीर्तिताः ॥ ६२ ॥
गुक्रश्चन्द्रो बुधः शुक्रः शुभा वाराः शुभे स्मृताः ।
कृरान्तु कृरकृत्ये स्युः सदा भौमार्कसूर्यजाः ॥ ६३ ॥
नृज्यश्चरः स्थिरश्चन्द्रो भोमश्चोग्रो बुधः समः ।
लगुर्जावो मृदुः शुक्रः शनिस्तीद्गाः समीरितः ॥ ६४ ॥
वर्षश्चरः स्थार्यकां को द्यका चक्र मे देखो ।

बाह्यमो जीवगुको च जित्रियो सोमभाग्करो । सोमसोम्यो विशो प्रोक्तो राहुमन्द्रो तथान्त्यजी ॥ ६६ ॥ टीका--ग्रस् शक्त वे कालमा मजन रिविय क्षिप्य, तुधा चन्द्र ये वेश्य कीर राहु, पह थार शनि व तीन श्रद्ध ॥ ६६ ॥

ग्रहां का वर्ण-

रक्तावङ्गारकादित्यो श्वेतो शुक्रनिशाकरो । गुरुसोम्यो पीतवर्णो शनिराहसितो शुमी ॥ ६७ ॥

टीफा-महल बार सर्व इनका रह लाल, चन्दमा ब्रोर शुक इनका रह श्वेत, गुर ब्रोर तुध इनका रह पीत, शनि राहु ब्रोर केंतु इनका रह छुप्ण है॥ ६७॥

वारों के चनुसार करी

रविवार के कर्म-

राज्याभिषेकोत्सवयानसेवा गोवह्निमन्त्रौषधरास्त्रकर्म । सुवर्गाताम्रौर्णिकचर्मकाष्टसंग्रामपगयादि रवौ विद्ध्यात् ॥ ६ =॥

टीका-राज्याभिषंक, गीत, वाद्य, यानकर्म, राजसेवा, गाय, वैल का लेना देना, हवन, यज्ञादि, मन्त्र उपदंश लेना दना श्रीपधि का लेना, शस्त्र प्रारम्भ, सोना तांवा,

ऊन यस्त्र, चर्म, काष्ट लेना, युद्ध प्रसङ्ग, श्रोर खरीदना वेचना ये कर्म रविवार की करने चाहिए॥ ६=॥

## सोमवार के कर्म-

## शङ्खाञ्जमुक्तारजतेक्षभोज्यस्त्रीवृत्तकच्याम्ब्रविभूषणाद्याः । गीतऋतुवीरविकारशृङ्गीपुष्पाम्बरारम्भणमिन्द्वारे ॥ ६१ ॥

टीका-यत, कमल, मोती, रूपा, ऊख, भोजन, छीभोग, बृद्ध, जलादि कर्म, प्रताहार, गाना, यर्जाद, गोरस, गाय, भैंस, सीङ्ग कार्य, पुष्प, बस्त्र इत्यादि सोमवार को व्यवहार करने चाहिए ॥ ६६ ॥

## भौमवार के कर्म-

भदानृतम्तेयविपाग्निशस्त्रवध्याभिघाताहवशाट्यदम्भान् । सनानिवशाकरधात्रहमप्रवालरक्तानि क्रजे विदध्यात् ॥ ७० ॥

टीमा—मेर करना, अनुत, विष, अग्नि, शस्त्र, वध, नाश, खंशाम, कषट, दम्म, मना का पहात, नानि, धातु, खुवर्ण, मृंगा, रत्त स्नाव ये कमें महल का करने माहिए॥ ७०॥

### वृधवार के कर्म-

नेपुरमपुरमाध्यमनं कलाश्च शिल्पादिसेवा लिपिलेखनानि । वायुक्तिया कामनयुक्तिमन्धिच्यायामवादाश्च बुधेविधेयाः॥७१॥

हरण नार्य, पुराव, दश्ययन, कला, शिरुप शास्त्र, सेवा, लियना, चित्र कार राष्ट्री का, गुक्ती, युक्ति मेल करना, व्यायाम खीर वाद करना, ये कर्म कारण काल नवीं का अध्या

## गुरनार के कर्म-

वर्गित्यापीष्टिकस्यत्तिविद्यामान्नत्येहमाम्बरवेष्णमयात्राः । स्थाप्यक्षेत्र यविभूत्रमादि कार्य विदःयात्मुस्मन्दिवार ।'७२॥ विद्यान्त्रप्रस्था स्वत्रप्रदेशास्त्रस्यास्यस्यस्यस्यम्, सहलकमं, वस्य, यात्राः

लोहाभ्मसीसञ्च्यायज्ञासपापानुतस्तयविषाकविचाम् । सृहप्रशाहिपवन्वदीचा स्थिरं च कर्मार्कसुतेऽह्नि कुर्यात् ॥७२॥

टाका--तारा, पत्यर, पीमा क्षरता शरा तास, पाप, पन्त भाषण, चार्ग, विष, त्रपंतिकारका, मृहश्चारा, राखी का क्षरा केना और स्थिर कर्म इत्यादि श्रानिवार का परन चारित्व ॥ ७६ ॥

वारों के देवता अधिदेवता और कृत्य-

सर्यादितः शिवशिवाग्रहविष्णुकेन्द्र— कालाः क्रमेण पतयः कथिता ग्रहाणाम् । वह्नयग्रुभूमिहरिशक्रशचीविरिक्च— स्तेषां पुनम् निवरेरिविदेवतार्च ॥ ७४॥

र्टाका--शिन, पार्वनी, पटानन, विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, काल ये ७ कम से सूर्यादिक पारों के देवता जनना श्रोर श्रामि, जल, गृमि, हरि, इन्द्र, इन्द्राणी, ब्रह्मा ये ७ सूर्यादिक वारों के श्राधिवेवता जानना ॥ ७५ ॥

विचार करने का काल परिमाण-

पतङ्गसनोर्दिवसाधिपत्य निशाप्यहरचैव तु तिग्गभानोः । रात्रिद्यं चैकदिनं च सोमे शेषग्रहागामुद्यप्रवृत्तिः ॥ ७६ ॥

टीका--श्रनेश्चर से काल का प्रमाण दिन रात्रि श्रर्थात् श्रष्ट प्रहर का करना चाहिये-श्रोर सर्व्य से दिन चार प्रस्ता वाहना श्रोर चन्द्र मारो दो रात्रि एक दिन का कहना। श्रोर शेप प्रहों से उद्य प्रवृत्ति श्रर्थात् उद्य से श्राठ प्रहर का काल प्रमाण करना चाहिये॥ ७६॥

## दोपादोपमाह---

न वारदोषाः प्रमवन्ति रात्रौ देवेज्यदैत्येज्यदिवाकराणाम् । दिवा शराङ्कार्कजसूसुनानां सर्वत्र निन्द्यो बुधवारदोषः ॥ ७७॥

टीका--गुर, गुक्त, रिव, इन तीन वारों को राजि में दोष नहीं है श्रीर सोम, शिंत, मक्तन, इन तीन वारों को दिन में दोष नहीं मानना। श्रीर बुधवार को सर्वेत्र विकास जानना॥ ७०॥

#### कृत्य--

मोगियोग्ययुक्तगुक्रवासरास्सर्वकर्ममु भवन्ति सिद्धिदाः । भानुगोमरानिवामरे च वे प्रोक्तमेव खलु कर्म सिध्यति ॥ ७८ ॥ रोटा-चन्द्र तुथ, गुरु, युक्त इन वारों में सब काम सिद्धि जानना और र्या, उ. ए, १८८ इनमें उक्त कार्यमात्र की गिद्धि जानना ॥ ७८ ॥

नंत लगाने में वारविचार-

भाउमीम ज्ञयिति तथा सत् मार्तग्रहसृतु-सोमञ्जाही वितरित शुग वीधनः पञ्चपासान् । सत्त्रेवेन्द्रवंशसुरग्रहः शुक्र एकावशिति प्राहर्गर्गवृतिसुनयः ज्ञीरकार्येषु नृत्तम् ॥ =१॥

टांका--रिवार को क्षेर कराने से र महीना श्रायुष्य नाश होती है। सोमवार का जार कराने से ७ महीना श्रायुप्ति होती है। महल को = महीना श्रायुष्यनाश, युध्यार को ४ महीना श्रायु की वृद्धि, गुरुवार को ६० महाना श्रायु की वृद्धि,शुक्रवार का ६६ महाना श्रायु की वृद्धि श्रीर शनिवार को ७ मास श्रायु का नाश होता है। यह को जात नारद प्रमृति मुनियों ने चोरकार्य में लिया है॥ =१॥

विद्यारम्म--

विद्यारम्भः सुरस्रहितज्ञेष्वभोष्टार्थदाया कर्तु श्चास्रश्चिरमि करोत्यंशुमान्मध्यमोऽत्र । नीहारांशौ भवति जडता पञ्चता भूमिपुत्रे द्यायासूनाविष च सुनयः कीर्त्तयन्त्येवमाद्याः॥ ८२॥

टीका—गुरु, शुक्त, वुध, इन तीन वारों में विद्यारम्भ करने से उत्तम विद्या शीव्रहीं प्राप्त होती हैं शोर विरक्षीवी होती हैं। श्रीर रविवार मध्यम है। सोमवार को बुद्धि जड़ हाती है। मद्गल श्रार शनिवार का विद्यारम्भ करने से मृत्यु होती है। यह नारद गर्गादि मुनियों ने कहा है॥ पर ॥

### नचत्र परिज्ञान-

द्रिनिःनमासिस्तिथियुग्विधनो भशेषितः स्यादुडशेषसंख्या । मासस्त शुक्लादित एव वोष्यः कृण्णो दिहीने मुनयो वदन्ति॥६३॥

र्टा मा--चेत्र से लेकर गत मास चलते मास सहित हुने कर श्रीर उनमें गत तिथि नगने दिनम समेत मिलावे, मास दिन जोड़े श्रीर एक घटावे, शेप में सत्ताईस का भाग देने से जो शेप बचे वहीं नद्यत्र की संख्या जानिये, शुक्लपद्य में एक श्रीर शृष्ण पन में दो घटावे फिर किया करे॥ = ३॥

यश्विनी भरणी चैव कृतिका रोहिणी खुगः।
यार्श पुनर्शसः पुष्पस्तः श्रेश मघा ततः॥ ८०॥
प्रवीपत्यनिका तस्मादृत्तराफल्यनी ततः।
हम्नश्चित्रा तथा खाती विशाखा तदनन्तरम्॥ ८४॥
यवृगधा तनो ज्येष्ठा ततो मूलं निगद्यते।
प्रवीपादोत्तरागढम्बभिजिन्छ्वगास्ततः॥ ८६॥
धनिद्रायत्वाराण्यं प्रवीभाद्यदा ततः।
उत्तराभाद्यद्श्चेव स्वत्येतानि भानि च॥ ८०॥

गमन काल में शुनाशुन नवाय—
राजितनी तु शुना प्रोक्ता भरणी नाशकारिणी ।
सार्थ नी स्विता चोका गेहिणी मिछहा बुधैः ॥ दद ॥
स्वाः स्वन्ताप्रवाद्यं मध्यमस्तु अनर्वसः ।
द्वाः स्वाः नार्यनवाद्यंः शृङ्नाशमृत्युद्धाः ॥ दह ॥
स्वाः प्राः नार्यनवाद्यंः शृङ्नाशमृत्युद्धाः ॥ दह ॥
स्वाः पर्वेद्वान्य विद्यालक्ष्यंशम्बद्धाः ॥
स्वाः पर्वेद्वाने वद्यं क्षेत्रं मर्वार्थमिळित्मु ॥ १० ॥
स्वाः स्वाः नवाने वद्यं स्वाः स्वः स्वाः स्व

वासव वारमः । ११८ रा रातिप्तम् । उत्तरमगरके कारः एति कामदायिका ॥ १२ ॥

मेशा दस्यमास्तिवेन्त्रिंगिंगाः शेचा यदिविद्वितः सर्पाः कव्यस्त्रो स्योध्यंमस्यो त्वद्यं समीरः क्रमात् । त्वारनी त्यथं भित्र त्वितिक्ति नीर च विश्वं विधि— वैक्यते वसुपाष्यज्ञेकच्याहिर्वशन्यप्यामिधाः ॥ ६३ ॥ पाक्षसं नवण्—

मृलारनेयमघाद्धिदेवभरणी सार्पारणपूर्वात्रयम् । ज्योतिर्विदिरधोसुख हि नवद यानामिद कीर्तितम् । तिर्वट्युख नचत्र-

ज्येष्ठादित्यकराश्विनीमृगशिरः प्रपानुराधानिल-त्वाष्ट्राख्यानि वदन्ति भानि मुनयस्तिर्यङ्मुखान्येव च ॥१४॥ उर्ध्यमुख नचत्र-

रोहिणीसहितमुत्तरात्रयं कीर्तयन्ति मुनयो भ्रुवाह्यम् । मृदु नवन्न-

त्वाष्टिमित्रशशिषूपदेवतान्यामनन्ति मुनयो सृदून्यथ॥ ६६॥ लघु नचत्र—

त्रश्वनीयरुममर्कदैवतं सामिजिल्लघ चतुप्टयं मतम् ।

मृलशुक्रशिवसार्पदेवतान्युरुपन्त्यथ च तोद्रगासंज्ञया ॥ १७॥ चर नचत्र--

वेष्णावत्रययुतः पुनर्वसुर्मारुत च चरपञ्चकं त्विदम् ।

उग्र नचत्र—

पूर्विकात्रितयभान्तकं मघात्युग्रपञ्चकिमदं जयुर्विधाः ॥ १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८॥ ।। १८

हव्यवाहभयुतं द्विदैवतं मिश्रसंज्ञमथ मिश्रकर्मसु । चरादि नचर-

चरं चलं कूरमुशन्ति चोग्नं भ्रुवं स्थिरं दारुणभं च तीर्णम्। चित्रं लचुत्वं मृदुमैत्रसंज्ञं साधारणं मिश्रमिति ब्रुवन्ति ॥१९॥ अन्धादिक नचत्रों की संज्ञा—

यन्यकं तद्नु मन्दलोचनं मध्यलोचनमतः सुलोचनम् । राहिणीप्रवृतिभं चतुष्टयं साभिजिच गण्येत्पुनः पुनः ॥१००॥

नवत्रों के स्वरूप—

तुग्गमुलसहनं योनिरूपं धुराभं, शक्टममगर्थेणस्योत्तमाङ्गेन तुल्यम् ।

गणिगृहरारचकं भाति शालोपमं भं, शयनमहरामन्यचात्र पर्यङ्करूपम् ॥ १०१॥

हमाकारमनं च गीक्किकसम चान्यस्रवालोपमं भिन्न नारणचिन्थनं चलिनिभं सःखगुडलाभं परम् ।

प्राच्यात्म्यत् वालानम् सरक्राइलाम् परम् प्राच्यात्मतिकमण महशं शय्यासमानं परं

सन्य तिनाविलामवित्थनमनः शृङ्गानिभं व्यक्तिमत् ॥१०२॥

विकास न मृदङ्गापं वृत्तं तनोऽन्यद्यमलद्याभर्। पर्वतन मृगतानुकारी व्यवमञ्चादिभचकरूपम्॥ १०३॥

न्त्रमें हे तामें भी मंत्या— चीने का निष्णे न्युक्तिनमृत-

्राचित्रवास्त्रकुणाविकानाः ।

दरा के निर्मात स्मिनी भनागः ॥ १०४ ॥

| ٦.         | श्रवण     | חמופו    | विष्णु    | <br>जःवंमुख | <u> </u> | ——<br>चल      | सुलोचन  | <u>व्यक्ताकार</u> | 3        |
|------------|-----------|----------|-----------|-------------|----------|---------------|---------|-------------------|----------|
|            |           | सुसदा    |           |             |          | _ <del></del> | 3       | -4(11411)         | <u> </u> |
| २४         | धनिष्टा   | गुभदा    | वसु       | ऊ'र्वमुख    | चर       | चल            | श्र-धलो | वामनसम            | 8        |
| 21         | शतभिष     | घलयास    | वस्या     | ऊ र्वमुख    | चर       | चल            | मन्दलो  | मृद्गसम           | 900      |
| <b>၁</b> Ę | प्रवीभाद  | गृत्युदा | श्चर्जकपा | श्रधोमुरा   | उग       | करू           | मध्यली  | वर्षुः            | २        |
| २०         | उत्तरागा. | रादमो    | श्रहिषु   | कर्षमुरा    | भ्र व    | स्पिर         | सुलोचन  | यमलाकर            | २        |
| 3 =        | रेवता     | कामदा    | पूपा      | तिर्यटमुख   | मृदु     | मैत्र         | अन्धलो  | मृद्गसम           | ३२       |

# कार्याकार्य विचार ।

अधोमुख में--

# वार्पाकृयतडागगर्तपरिखाखातंनिधेरुद्धति जेपोद्युतविलप्रवेशगणितारम्भाः प्रसिध्यन्ति च ।

टी ता—पर्योमुन नवाज ये हैं। मूल, कृतिका, मधा, विशाखा, भरणी, आइतणा, पूर्वी गाउनी, पूर्वीपाढा, पूर्वीभाद्रपदा, इनने यापी, कृप, ताल, गर्ने और सार्थिता, उप्प काइना शीर रचना, जुया रोलना, विलाग्तः प्रवेश, गणितारम्भ ये कर्म काले सार्थित।

## तिर्यड्मुस मे—

# यरवमीष्ट्रलायरासमञ्जीरभादिदंष्ट्रीयुनी ।

गन्त्रीयन्त्रहत्त्रवाद्गमनारम्माः प्रसिध्यन्ति च ॥ १०४॥

र्रापः—'रार्वणसूरम् नजार ये हैं। ज्येष्ठा, पुनर्जसु, हस्त, श्राध्यनी, सृग, रेपती, कुर्णस्ता, ग्याद्या किया इन नजाये में, में,जा, राथी, ऊंट, भेस, गधा, येल, भेष्ठी, राज्य राज्य हैं हैं। राज्य प्रस्ति से जालना, गन्त्री, यन्त्र,हल चलाना, तथा धमनादिक करने न्यूर्णिक ॥ १००॥

## कर्णध्य मे—

# प्रसार प्रतयनेपारणगृहप्रकारमनोरगो।

र असम्मार्गितिर्वितना नग्यनः पद्यानिषकादि च ॥

## ८ ३० १० १२ स्ट्रांस म न

र त्यार्गरहार किया र क्यांकिय हिन स्थिप स । र त्यार्गिक के कार्यार्गिक हुन विवासमें स्थापिक स्थापिक

## पगयभृपणकनाग्नोदधतानशिन्यगमनेषु सिद्धिदम्।

भृतयज्ञनिधिमन्त्रसाधन सदयन्धवधकर्ष चात्र तु ॥ १०७॥

टाका—प्यध्विता, पुष्य, हरत, प्रतिजित् ध्वयो त्रात् नजित्र कार्ते ते । इनमें दुकान रगतना, अवग धारण वरना जीता वरना, धीपधी चनाना, काररगना रगेलना, धानित्रणा, शिल्पित्रणा सीधना भीर भर ग्रान करना शुभ ते। आर्टी, श्लेपा, ज्येष्ठा, मृत ये तीरण नजदा। । धनमें अत प्रार प्रजाविको की पीड़ा का निवारण करना, द्रव्य निकालना, मन्त्रसाधन, भेद, चन्धन, वध ये पर्मा करने शुभ हे ॥ १००॥

#### चरनच्य छीर उग्रनच्य मं--

## दन्तिवाजिकरमादिवाहनारामयानविधिषु प्रशस्यते । शाट्यनाशविष्यातवन्धनोत्साहशस्त्रदहनादिषु स्मृतम् ॥१०८॥

टीका—पुनर्वमु, रवाती, प्रवस, धनिष्टा,शततारका ये चर नत्तव है। इनमे हाथां, घोड़ा श्रनेक प्रकार के वाहन रखना, वाग ने जाना, पालकी, रथ, गाड़ी श्रादि की सवारी करना शुभ है। अरसी, मधा, पूर्वाकलगुनी, पूर्वापाढा, पूर्वाभाद्मवद्दा ये उन्न नत्तव है। इनमे शटता करना, नाश, विषधात, वन्धन, उत्साह, शस्त्र चलाना,जलाना श्रादि कर्म करना विहित है॥ १०८॥

#### मिश्रनचत्र मे-

## रवाभिधानसमकर्मसाधने कीर्तितानि सकलानि स्रिभिः।

टीका-कृत्तिका, विशाया, भरणी ये मिश्र नत्तत्र है। इनमे नत्तर्जों के समान कार्य करने योग्य है॥

# नष्टवस्तु के विचारने की रीति

नचत्रों की लोचन संज्ञा--

# यन्यके लभते शीघं मन्दके च दिनत्रयम् । मध्यके च चतुःपिहर्न प्राप्नोति सुलोचने ॥ १०१॥

टी जा--प्रस्थ नद्मव में गई वस्तु शीव्र मितती है और मन्दलोचन में जाने से दिन पीटे प्राप्त होती है, मध्यलोचन नद्मव में वस्तु नए हो तो ६४ दिवस पर्यः मिन जाती है और मुलोचन में गई वस्तु कभी प्राप्त नहीं होती ॥ १०६ ॥

नप्ट वस्तु का दिग्ज्ञान—

यन्यके पूर्वतो वस्तु मन्द्रके द्विगो तथा। पश्चिम मध्यनेत्रे च उत्तरे तु सुलोचने ॥ ११०॥

प्रधा — गत्य सत्त्र में नएप्रमृतु पूर्व दिशा में होती है और मन्द लोचन में नए या क्षिता के आए मापलोचन में परिचम दिशा में और खुलोचन में गत पर्ध अबर किया में होती है॥ ११०॥ अस्थिति।चार --

तिथियार च नजब प्रदेग्गा समन्दितम् ।

दियसण्यया हत चेव सप्तिसिर्वभजित्युनः ॥ ११४॥

एकेन भृतले द्रव्य दितीय भागडसस्थितम ।

तृतीय जलगण्यभ्यमन्ति चतुर्थके ॥ ११४॥

तृत्रथ प्रचिस तु स्यात् पष्ट गामयमध्यगम् ।

सप्तम भरममध्यस्यमित्येतत्प्रश्नलदाग्रम् ॥ ११६॥

दीवा--प्रश्न समय क तिथि वार पार गत नवत्र इन समको इकट्टा करे इनमें

पहर मिलाके प्राट ने गुना करे प्रार मात का भाग देने ने जो शेप रहे उससे फल

विचार । एक शेप रहे नो जमीन पर, दो वचे तो वरतन मे, ३ शेप रहे तो जल में,

४ वचे तो अन्तिरेहा मे, ४ वचे तो तुप (भ्सा) में,६ वचे तो गोवर में श्रीर ७ वचे तो

भरममें परत हाती है ॥ १९४-१९६॥

दिवारात्रिम्हर्त— शिवोऽहिर्मित्रपितरो वस्वम्भोविश्ववेधसः । विधिरिन्द्रोऽथ शकाग्नी रत्नोन्धीशोऽर्यमा भगः॥ ११७॥ मुहर्तेशा इमे प्रोक्ता दिवा पञ्चदश क्रमात् । मुहर्त्ती रजनी शम्भूरजैकचरणाश्रयः॥ ११८॥

दस्रात्पञ्चादितेर्जींवो विश्वकौ तत्तमारुतैः । दिनमानस्य तिथ्यशो रात्रेरपि मुहूर्तकाः ॥ ११९ ॥

## बृहज्ज्यौतिषसारः ।

# नज्ञनाथवुल्येऽस्मिन् स्थितकार्यात् स्वभोदितम् । दिनमध्येऽभिजिन्मध्ये दोषसङ्घेषु सत्स्विष ॥ १२०॥ सर्वं कुर्याच्छुभं कर्म याम्यदिग्गमनं विना ।

## दिवारात्रिमुहुर्त चक्र-

|     |            |              |        |           |    |               |          |        | -      |
|-----|------------|--------------|--------|-----------|----|---------------|----------|--------|--------|
| 7,0 | ग्रां      | नजा          | राति   | नच्च      | स० | सहत           | नत्तत्र  | रात्रि | सद्भा  |
| 1   | िशिष       | "ितनी        | रद     | "प्रारवनी | 3  | विधि          | रोहिणी   | चन्द्र | मृगरिध |
| 13  | सार्वे     | <u> होस</u>  | স্বৰী  | पुरुभाव   | 30 | इन्द्र        | ज्येष्टा | आदिस्य | पुनरेस |
| 1   | 1:7        | भगुरा        | ম্     | उ०भा०     | 33 | इन्द्राग्नी   | विशाखा   | गुरु   | 37     |
| *   | 1.77       | मना          | पुणपान | रेवती     | 92 | राच्सः        | मूल      | वि॰    | थवरा   |
|     | 7          | । ध्रांतना । | र्ग    | श्रशिनी   | 93 | वस्ण          | शत०      | सूर्य  | इस्त   |
| 4   |            | gorge.       | गम     | भरणा      | १४ | श्चर्यमा      | उत्तरा०  | रेवा॰  | विया   |
|     | , <u>{</u> | 33410        | मानिन  | हिनग      | 12 | भग            | धूर्वी०  | वायु   | स्वाती |
| -   | F          | 1 अभि उर     | 141.   | शेदिणी    |    | 4 <del></del> |          |        |        |
|     |            | -            | -      | 1         |    |               | ! }      |        | -      |

शव गत्यादि बार में त्याज्य ग्रहर्ते-

#### רדת זב ירוד כינ

#### नशंनास्त्र धारम

रोहिणीषु वस्पत्रंकर्राञ्चमं ज्युनंग्रिष च पुनर्वसुद्धं । रिवतीषु वसुदेवनं च मे नव्यवस्त्रपरिधानमिष्यते ॥ १२४ ॥

टीणा—र्गाण्णा, एरन, जिला एवानी, विशास्मा, अनुराधा, अश्विनी, उत्तरा-पल्गुनी, उत्तरावाटा, उत्तराभारण्य, पूर्वयमु,पुण्य, रेवनी धनिष्ठा, इनमें नवीन वस्त्र धारण परना श्वार पराना श्वानों ॥ १२८ ॥

मंति सुवर्ण मिण रक्तवस्त्र धारण-नासत्यपीप्णावस्त्रेम करपञ्चके च
मार्त्तराङ्गोमग्रहमित्रिशशाङ्कवारे ।
मक्तास्ववर्णमिणिविद्यमदन्तशङ्खरक्तास्वराणि विधृतानि भवन्ति सिद्धये ॥ १२४ ॥

टीका—ग्रश्यिनी, रेयती धनिष्ठा, हरत, चित्रा, स्वाती, विशाखा, श्रत्यराधा, इन सय नवाशों में श्रोर भाम, रिव, गुरु, शुक्र,सोम इन वारो में, मोती, सुवर्ण,मिण,म्ंगा, दिस्तिदन्त का चृड़ा, नृतन शहु पूजा में लाना, रक्तवस्त्र धारण करना श्रुभ है॥१२४॥

#### चूडिकाचक्रज्ञान---

यावद्गास्करभुक्तिभागुदिवसे धिष्ययानि संख्याततः विह्नर्भृतग्रणाव्धिसप्तनयनं पृथ्वीकरेन्दुः क्रमात् ॥ सूर्यारौ कविसौम्यराहुरविजा जीवः शशी केतवः क्रूरेऽसच शुभे शुभं च कथितं चक्ने च चूडाह्नये ॥ १२६॥ टीका—जिस नवज पर सर्थ हो वहां से दिन के नवज तक गिनना। प्रथम नवज पर में है। फिर १ महल के अशुभ है। फिर ३ नवज शुक्र के शुभ है। फिर १ नवज राहु के शुभ है। फिर २ नवज शिन के अशुभ है। फिर २ नवज शिन के अशुभ है। फिर २ नवज शिन के शुभ है। फिर १ नवज राहस्थात का शुभ है। फिर २ नवज चन्द्रमा के शुभ है। फिर १ नवज केनु का प्रशुभ है। १२६॥

जना महर्त के वस्त्र धारण-

राज्ञ। प्रीत्यापितं वस्त्रं विवाहे चोत्सवादिष्ठ ।

नया विपातया धार्य निन्द्ये धिक्तायेऽपि वासरे ॥ १२७॥ भाग-पंतिपात राजा का अपण किया हुआ अथवा विवाह या उत्सव गैंग

भाग भी पाला में पाल्म दिन में भी वस्तादि धारण करना श्रम है ॥ १२७ ॥

नालकृष्णामारधारणमुहर्त-

'नांगुगनिहार गर्जाखने हस्ताच वुष्टये ।

पर्वातं यना सर्वे नीलकृष्णाम्बरं शुभम् ॥ १२८॥

ं कि शिक्षा एकिसी, हस्त ने ४ नवन, ३ पूर्वी तथा ३ उत्तरा में श्रीर के कि शिक्षा का अपना का कीना या जुल्ला तस्त्र धारण करना सुभ होता है ॥१२०॥

'मियाम्स्यपद्वकलघारम्—

र विश्वादने । पत्ये स्वतीपुष्ययोगि ।

० वे व २०६५ स्टब्स्ट च धारपेडोमजाम्बरम् ॥ १२१ ॥

क्षेत्र व हो गर्ने वस्त्रोक्त ध्यान्विने।

े हे र अर्ड के पहरूतम्य यागाम् ॥ १३०॥

रिक रिक रिकारों में तथा रेवती श्रीर गुष्य में सुर्व र रिकारिक स्थादित सारण करना सुन है। गर्य रिकारिक स्थाद सुन श्रीर सारों में श्रीर सुन प्रदेश नप्रान्तात र त्या । स्थ

वस्त्रप्राधिक्याध्वरम् सरभयः नहना नवस् । कृषिकारिनस्य पर्यात्रातिका सर्वसम्बर्धाः ४३१॥ युग मुक्कर्याला स्थादाहायां नि उन सवत् । प्रनवंसा तथा पर्वे धनघ्महात्वर ॥ १३२॥ श्लेषांसे नु सवन्हाका मधायां मरण अवस् । राता भय च पपायासपायां च धनायमः ॥ १३३ ॥ कार्यमिछि। इ. तस्तेर्च विद्यायामिष्टमण्यतः । मिष्टसोजनदा स्वाती वियामा नन्ददायिनी ॥ १३७॥ मित्राप्तिरनुराधायां ज्येष्ठायां वासमां हांतः। जलप्तुतिश्च मृलर्चे पूर्वापाटाऽतिरागदा ॥ १३५॥ पिष्टात्रदोत्तरापादा धवगो नयनानिहत्। धान्यागमा धनिष्ठायां विषयीतिर्शतांकेष ॥ १३६ ॥ पूर्वामाहे जलाद्दीतिरुनरायां धनागमः। रत्नावात्तिरत् रवत्यां भवदस्त्रस्य धारणात् ॥ १३७ ॥

टीका-इनका अर्थ चक्र मे लिखा ह---

|   | क्लम्  | मिट्रमोज     | म      | आनन्द्दा   | िमत्राप्ति  | बसनहरण  | जलम्बुति | रोगद्रा  | मिद्यानदा  | नयन ति      | उत्प्राम | वि ग्मथ्म | जलाद्वमम् | वनागम              | रत्नाप्ति |
|---|--------|--------------|--------|------------|-------------|---------|----------|----------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|
| - | नामानि | स्त्राता     |        | विशास्त्रा | श्रमुरावा   | डनेष्ठा | मृत      | पूर गाँ० | उ० मा०     | 475         | बनिया    | रत्नामः   | प् भाः    | ड= भा०             | रेबती     |
|   | भतम्   | वज्ञप्राप्ति | वननाटा | त्रास्तिभय | मबेसम्पत्ति | मृषक्भय | नि धन    | यनोत्सव  | वर्मास्त्र | <u>भ</u> ीत | मरसा     | राजसय     | वनागम     | <b>क्राय</b> भिद्र | इटसम्पति  |
|   | नामानि | प्राश्वना    | भरणी   | ऋतिका      | शिहिया      | मुगिरार | श्राह्य  | पुनबंस   | (d         | आरलेपा      | मधा      | ਮੂੰ ਜੂ    | उ० फार    | हस्त               | वित्रा    |

## स्रीवसाभरणादिधारण महूर्त-

# श्रिथन्यां च धनिष्ठायां रेवत्यां करपञ्चके ।

स्वर्णरत्नवस्त्रादिदन्तानां धारगां स्त्रियः॥ १३८॥

टीजा-अदिवनी, घनिष्ठा, रेवती श्रीर हस्त से ४ नवत्रों में स्त्रियों को सुवर्ण, रुन, परन तथा चूरी (चूड़ा) घारण करना शुभ होता है॥ १३८॥

## नवीनवस्त्रचालनग्रहूर्त--

पुनर्वसुद्रयेऽश्विन्यां धनिष्ठाहस्तपञ्चके ।

ित्याक्तिकिव्यान् रिक्तां पष्टीश्राद्धदिने तथा ॥ १३६ ॥

वन पर्न न नयाणि चालयेइजकादिना।

ें हैं है पुरर्वन पुष, हारियनी, भनिष्ठा छोर हस्त से ४ नवार्ती में घोबी से पर्य कि एक की परवर्त की मान प्राचार तथा रिस्ता शास १८ तिथि तथा ६ बीर कि को के परवर्ता है। तथा पों से भी यस्त्रों का शुलाना निषेध है।। १३६॥

## विगानादिनिर्माणमृहर्न-

ार्वत्यं दिनं निकायं वृत्तिकामुपधानकम् ॥ १४० ॥ विकायः व व नीयाः र्वमृध्यंमुली इपु ।

राष्ट्रकार के स्टब्स के नाम किया, गर्की इत्यादि बनवाना शुम है। तथा

## भी दसकरी

े कर्म रहे हैं जिस्से स्वतंद्रिया। १४१॥ १ कि. १ वर्ष मंत्रदेशयोः। १ कि. १ क्रिकेट प्राप्त स्वतंत्रिया। १४१॥ प्रेश—तियानकार्यक्ष । जनाव कार्यक्ष प्रतित्वा, जनाविक्ष स्वयं सर्गास्त्रम्, पृष्य, प्रवर्षस्य प्रकृति स्वयं । जन्म कार्यक्ष स्वयं स्ययं स्वयं स्ययं स्वयं स्ययं स्वयं स

### धीरात भीर सावना प. नगर —

श्रवणाः सकरः एनवं सुनिया तिसे च सपुष्यको सृगः ।

रिविश्युतर्जाववास्या वृश्विताः पुस्यनादिक्रम्यु ॥ १४२ ॥
स्वया—भव्यः, १२३, १०३ थ्यः, भवः, पुर्वः स्वांत्यः नत्त्रः त्यारं स्वि, बाम, गुरु
पे १ पार पुस्यनार्वि ६ म भ त्रुवः । पुस्य र - नायरं मतीना से ताता है त्रारं
पर्धी नवर्षा से ६ त्रुवं ६ मतीना संसम्बद्धां स्वतंत्रा है। १४३ ॥

#### दार्ग प्रथम के नचत्र--

पोष्णावेष्णवकराजिन्वनित्राष्ठव्यवासवपुनर्वसमेत्रेः।

ऐन्द्वे श्रवण्वेधविधान निर्दिशन्ति सुनयो हि शिशृनाम् ॥१४४॥ टांका—रेवर्ता, पवण, इस्त, प्रश्विका, विचा, पुष्य, धानष्ठा, पुनर्वेस, श्रवुराधा, मृगशिरा इनमें वालक का कर्ण्वेध कराना श्रम है ॥ १८४॥

#### प्रनिप्राश्न के नचत्र-

रवर्ता श्रुतिपुनर्वसहरनब्राह्मनः पृथगपि दितीये च ।

न्युत्तेषु गदित हि नवान्नप्राशन तु ऋषिगिः पृथुकानाष्।।१४४॥

टीका--रवती, धवण, तरत, रोदिणी,मृगशिर, श्राद्धी, तीनो उत्तरा इसमे ऋषियो ने वालकों को प्रथम श्रद्ध भवाण कराना श्रुभ कहा है ॥ १४४ ॥

### चौरकर्म मे नचत्र-

पुष्ये पौष्णा चाश्विनीप्वैन्दवे च शाक्रे हस्ताद्यत्रिके भेष्वदित्यः । चौरं वार्यवैष्णवाद्यत्रये च मुक्त्वा भौमादित्यमातङ्गिवाराच् ॥१४६॥

टीका—पुष्य, रेवर्ता, श्रिश्वनी, मुगशिरा, ज्येष्ठा, हस्त, चित्रा, रवाती, पुनर्वसु, श्रवण, धिनष्ठा, शतिभवा इन नवात्रों में चौर कर्म करना श्रभ है, परन्तु भाम, रवि, शिनवारों में वर्जित है ॥ १४६॥

#### दन्तवायन—

# थेषु येषु प्रशंमिन चौरकर्म महर्षयः । तेषु तेष्वेव शंसन्ति नखद्न्ताद्लिखनम् ॥ १४७॥

शिका--यन्त्रवन्यन श्रोर चेथना, द्वांत श्रोर नग काटना, जो ननत्र जपर वाने प्रलोफ के चीर कमें में कहे है उन्हीं में करना शुन है ॥ १४७ ॥

## श्रावरयक चीर---

थाज्ञया नरवतेर्द्धिजन्मनां दाहकर्ममृतस्तकेषु च । वन्धमोत्तमखदीचगोषु च चौरमिष्टमखिलेषु पृष्टिदम्॥१४<sup>८॥</sup>

टीका--राजा श्रथवा बाहाग की खाजा पाकर दाद्यकिया करने में, स्तक है श्रान्त विन में, यह की दीवा में, वन्धन से छुटने में, खबश्य ज्ञोर कर्म कराना पुष्किर होता है॥ १४८॥

### विशेषविचार--

तारोशुद्धं चौरं रविग्रहशुद्धो व्रतं च दीचा च । शुक्कविशुद्धौ यात्रा सर्वं शुद्धं शशाङ्कोन ॥ १४९॥

दीका--तोरकार्य में मताज की शुक्ति, और मत के प्रारम्म में, दीचा के लेने में रिच शुरू की शुक्ति, श्रीर याचा में शुक्तशुक्ति, और सब कामों में चन्द्रमा की शुद्धि साहिये॥ रिव्ह ॥

## पौरकर्भ मे वर्जनीय-

भवापवान्तरिकावतिनवसुसूत्राद्धपश्चेष्ठ रात्रौ सन्धापातारभाराञ्चनिषु घटधतुःकर्ककन्यागतेऽर्के । जन्मर्वे जन्ममासे सुरयजनदिने सूषितो ग्रामयायी

सक्तीत्रयक्तोशियकसमदिवरवगः इसपु कार्य न इर्यात् ॥१४०॥

क्षीका----- प्रिकेश, श्रास्वार्या, चपुरा, नवर्धा, चतुर्थी, वर्तावस श्रामी, भितेषता, भाष्यदिवस, वर्षा हो,सांचे हे, सन्याकाल, स्वतीपासादिक हुएगोग,मीमवर्ष रिववार, शिनवार में, कुम्भ, धनु, कर्क, कन्या इन चार राशियों के सूर्य में, जन्ममास, जन्मनत्त्रज्ञ, देवता के पूजन वा हवनादि दिवस में, शलद्वारादि धारण में, श्रामयायी, भोजन के पीछे, तेल लगाने के वाद, श्रोर रनान के पीछे, मङ्गल श्राभिषेक तथा स्त्री के रजस्वला होने श्रोर सम दिवस श्रादिक से चौरकर्म वर्जनीय है ॥ १४० ॥

### मौञ्जीवन्धन--

सौम्ये पौष्णो वैष्णावे वासवाख्ये हरते स्वातित्वाष्ट्रपृष्याश्विभेषु । ऋचेऽदित्यां मेखलाबन्धमो ज्ञौ संस्मर्ये ते नृतमाचार्यवर्यैः ॥ १४१॥

टीका—मृगशिर, रेवतो, श्रवण, धिनष्टा, हस्त, स्वातो, वित्रा, पुष्य, श्रश्विनी, पुनर्वसु इन नवत्रों मे मोञ्जो का यन्धन श्रीर स्यागना श्राचार्यों ने श्रेष्ठ कहा है ॥१४१॥

#### विवाहनचत्र--

मृलगैत्रमृगरोहिण्यिकरैः पौष्णमास्तमघोत्तरान्वितः । निर्विधामिरुड्सिम् गीदृशां पाणिपीडनविधिर्विधीयते ॥ १४२ ॥

टीका-म्ल, श्रवुराधा, मृगशिर, रोहिशी, हस्त, रेवतो, स्वाती, मघा, तीनीं उत्तरा, इन सव नक्त्रों में विवाह श्रुभ कहा गया है ॥ १४२॥

#### अग्निहोत्रारम्भ--

प्राजापत्ये पूपमे सदिदैवे पुष्ये ज्येष्ठारवेन्दवे कृतिकासु । अग्न्याधानं चोत्तराणां त्रयेऽपि श्रेष्ठं प्रोक्त प्राक्तनैर्विप्रमुख्यैः॥१४३॥

टीका—रोहिशी, रेवर्ता, विशाखा, पुष्य, ज्येष्टा, मृगशिर, कृत्तिका श्रोर नीनाँ उत्तरा इन में प्रथम प्रस्निटोत्र प्रारम्भ करना ग्रुभ है ॥ १४३ ॥

## विद्यारम्भमृहूर्त —

मृगादिपञ्चस्विप भेषु मृले हस्तादिके च त्रितयेऽश्विनीषु । पूर्वत्रिये च श्रवगो च नद्रद् विद्यासमारम्भमुरान्ति साद्ध्यैः॥१४४॥



त्रहिर्द्धभ्न्ये तिष्यसंज्ञे सभागे प्राजापत्यादित्ययोः सप्तरात्रात् । रोगान्मुक्तिर्जायते मानवानां निःसन्दिरधं जल्पितं गर्गमुख्यैः॥१४४॥

टीका--उत्तराभाद्मपदा, पुष्प. पूर्वाफलगुनो, श्रिभिजिन्, पुनर्पसु इन नजत्रो में उत्पन्न हुआ रोग सात दिवस नक निश्चय सोगना पडता है, यह गर्गमुनि का वाक्य है ॥ १४६॥

रोगमुक्ति रनान नचह---

इन्दोर्वा रे भागवे च ध्रुवेषु सार्पादित्यस्वातियुक्तेषु भेषु । पित्रये चान्त्ये चैव कुर्यात्कदाचिन्नेव स्नानं रोगमुक्तस्य जन्नोः॥१६०॥

टीका--सोम, शुक्त बार श्रोर धुप, रोहिणी, तीनो उत्तरा पार पारतेपा. पुनर्षसु, रपाती ये शुभ है श्रार मधा, रेवनी इनरे रागी को पान प्रमुख प्रार सुध इंखदायक है ॥ १६० ॥

रोगमुक्त स्नान लग्न--

लग्ने वारे सूर्यकुजेज्यवारे रिक्तातिथों चन्द्रवले च होने । केन्द्रत्रिकोणार्थगते च पापे स्नान हितं रोगवियुक्तिकानाम ॥१६१॥

टीका—मेप, यर्क, तुला, मकर ये चर लग्न, रावि, नोस, गुरु ये बार नोर रिनन तिथि ४, ६, ६४, और चन्द्र टीनवल हो, बेन्द्र तथा विकेश के पाराह हो तो देने लग्न में स्नान करने से रोग का नाश होता है ॥ १६४॥

लता त्यीपधी हत्तारीपण नत्त्र—

सावित्रपुष्याश्विनिवारणानि मृल विगादा च मृह्युदाि । लतोषधीपादपरोपणेषु शुभानि भानि प्रतिपादिनानि ॥ १६६ ॥ श्रीमा—दस्त, पुष्प, व्यक्ति शानारवा मृत, विभाग मृत नाम भ्राप्त नक्को में तका, व्यक्ति वार एको वा नका गुरु है । १६ ।

रपान्य दे नहा —

हस्ताि बो बासवं बारुण व गेंबो दिव्य बीरिए बेंबोन्सीए । प्राजापत्य वापि नज्ञनाहुः स्थारमं धेरनाया सुनीन्द्रः १६८३::

71

टीका—हरून, निघा, स्पानी, धनिछा, शतनारका, श्राद्धी, मचा, तीनी उत्तरा केर रोहिणी इन नवजों में श्रमले मुनीष्ट्रारों ने कृषारस्य श्रेष्ठ कहा है ॥ १६३ ॥

## द्रव्य देना या म्यापित करना-

साधारगो। यशुवदारुगाग्ये धिजाये येदत्र द्विगाप्रयुक्तम् । हस्तेन विन्यस्तवसु ४नष्टं न लभ्यते तक्तियतं कदाचित् ॥१६४॥

र्दाफा—साधारण, उम्र, भ्रुष श्रीर दारण्यंग्रफ नक्षमाँ में जो दूसरे की द्रव्य दे या स्थापित करें तो यह यस्तु फिर माध्य नहीं होती ॥ १६४ ॥

### हाथी लेना वा देना-

हस्तेषु चित्रासु तथाऽश्विनीषु स्वातो च पुष्ये च पुनर्वसौ च । श्रोक्तानि सर्वागयपि कुझराणां कर्माणि गर्नशमुखेः शुभानि ॥१६४

टीफा—हस्त, चित्रा, श्राध्यनी, रत्नाती, पुष्य शीर पुनर्यसु इन नस्त्रों में हार्ष लेना श्रीर देना श्रीर उसके श्रलद्वार श्रद्धारादि सकल कर्म करना गर्गादि सुनियों है श्रम कहा है ॥ १६४ ॥

## घोड़ का लेना देना--

प्रष्यश्रविष्टाश्विानसीम्यमेषु पोष्णानिलादित्यकराह्नयेषु । सवारुणचेषु चुषेः स्पृतानि सर्वाणि कार्याणि तुरङ्गमाणाम् ॥१६६

टीका—पुष्य, घनिष्टा, श्रियनी, मृगशिरा, रेवती, स्वाती, पुनर्यस, हर शतभिषा ४न नद्मश्रों में घोद्गा लेना श्रीर देना तथा उसके श्रजद्वार श्रीर श्रह श्रादि करना श्रम है ॥ १६६ ॥

पशुर्थों के नगर/में लाने श्रीर पहुँचाने में वर्ण्य-

चित्रोत्तरावेष्णवरोहिणीय चलुर्दशीदर्शदिवाष्टमीय । अपमत्रवेशं गमनं विद्ध्यान्तीमान् पश्चनां न कदाचिदेव ॥१६७॥ दीका—चित्रा, तीनों उत्तरा, श्रवण, रोहिणी, चतुर्दशी, श्रमावास्या, श्रप्रमी इनमें गवादि पशुर्श्वों को ग्राम में लाना, परन्तु वाहर पहुँचाना उचित नहीं है॥ १६७॥

## गौत्रों के क्रय विक्रय मे विजित-

शुक्रवासवकरेषु विशाखापुष्यवारुगापुनर्वस्रभेषु । त्रारिवपूष्मस्रतेषु विधेयो विक्रयक्रयविधिः सुरभीगाम्॥१६=॥

टीका-ज्येष्टा, धनिष्ठा, हरत, विशाखा, पुष्य, शतभिषा पुनवंगु, श्रिरिवर्ना, रेवती रन नक्को में गाय का वेबना और मोल लेना वर्जित है ॥ १६०॥

त्रण काष्टादि संग्रह में वर्ज्य--

वासवोत्तरद्लाद्पिञ्चके याम्यदिग्गमनगंहगांपनम । श्रेतदाहनृणकाष्ठसग्रहः शिय्यकाविरचन च वर्जयत् ॥ १६६ ॥

टीका—धनिष्ठा के उत्तराई से लेकर पाँच नजर्मे को पश्चर पार्त हर से दिख्य दिशा का गमन और घर बनाना भेतदाह, तृष्ण काष्ट्रका सम्मन्द्रविक्र निर्माण करना पर्जित है॥ १६६॥

हल चलाने का नचत्र-

मृदुप्रुविज्ञप्रचरेषु मृत्नमधाविशाखासहिनेषु भेषु । हलप्रवाहं प्रथमं विद्ध्यानीरोगमुष्कान्दिननीरभेपेः ॥६७०॥

दोका—मृतु, भूच, क्षिम्, चरसाय नज्यो में नया मृत दार मण दिलागा हर नक्षमों में रोग रहित खारह यहां से मध्म रक चहाये। १७०।

दीज दोना--

रोद्राहियाम्यानिलवार्ग्णेन्यात्याहुर्चयन्यानि तथा बृहन्ति । श्रुविद्वेवादिनिभानि नृन समानि नेपाणि एनवृत्तीन्तेः ॥१ ४०॥ बृहत्त्व धान्य कुरुने नमर्घ जवन्यप्याप्याप्यस्कृतिनो महर्षः । समेषु धिषायेषु समाहिमांगुर्वदन्ति नन्दिर्ग्यादेव नदान्त ॥१०००॥ र्टाका—श्राद्रां, श्राश्लेषा, भरणी, स्वानी, श्रतिभेषा, ज्येष्टा, इन नन्नश्रों को उन्हें कहते हैं। इनमें मास के श्रादि में जो चन्द्रमा उद्य हो ता धान्य महँगा होता है। ध्रुव कहिये तोनों उत्तरा, रोहिणी, चिशाखा, पुनर्वसु इनको वृहत् कहते हैं, इलं चन्द्रमा उद्य हो तो श्रप्त सस्ता होता है श्रीर श्रेप नन्नत्र सम जानिये उनमें चन्द्रों होने से श्रप्त का मात्र साधारण रहता है। १७१-१७२॥

राशिपरत्व में चन्द्रोदय का फल-

मीनमेपोदितश्चन्द्रः सततं द्विणोन्नतः । । १७३॥ शेपोन्नतश्चोत्तरायां समता वृपक्कम्भयोः ॥ १७३॥ विरोवस्त समे चन्द्रं दुर्भिन्नं द्विणोन्नते । स्त्रिभनं दोममारोग्यस्त्तराधितचन्द्रमाः ॥ १७४॥

टीका—मीन श्रयवा मेप राशि में जो शुक्ल हितीया को चन्द्रमा का उर्य हैं। तो उससे दिनण को उन्नत जानिये श्रोर उसमे हिमिन का सम्मव होता है। श्रोर मिशुन से लेकर मकर पर्यन्त जो चन्द्रोद्य हो तो उत्तर को उन्नत जानिये यह चन्द्रमा सुभिन्न, नेम श्रीर श्रारोग्य का कर्ता होता है। वृष श्रीर श्रम्म में चन्द्रमा का उद्य हो तो सम रहता है इसमें राजाश्रों में कलह श्रीर विष्टता होती है। १७३-१७४॥

गील गोने का नचत्र—

हस्ताश्विषुप्योत्तररोहिणीष्ठ चित्रानुराधासगरेवतीष्ठ ।

स्वातो यनिष्ठासु मवासु मृले वीजोत्तिस्तकृष्टफला प्रदिष्टा।।१७४॥

टोका—हस्त, श्रिश्वनी, पुष्य तीनी उत्तरा. रोहिणी, चित्रा, श्रमुराघी, सुगशिरा, रवती, स्वानी, घनिष्ठा, मधा, मूल इन नक्कों में बीज बोने से खेत श्रिष्ठि फलते हैं ॥ १७१ ॥

## सर्पदंश विचार-

यः कृतिकाम्लमधाविशाखासार्पान्तकादीस भुजङ्गदृष्टः । य वैनतेयेन सुरिच्चितोऽपि प्राप्नोति मृत्योर्वहन् मनुष्यः ॥१७६॥ ां टोका--कृत्तिका, मृल, मघा, विशाखा, श्राश्लेषा, रेवती, श्रार्द्धा इन नज्जां में जो कि सर्प काटे तो गरुड़ के भी रज्जक होने पर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है ॥ १७६ ॥

#### गानारम्भविचार--

हस्तिस्तिष्यो वासवं चानुराधा ज्येष्ठा पौष्णं वारुणं चोत्तरा च । पूर्वाचार्यैः कीर्तितश्चन्द्रवर्ती नृत्यारम्भे शोधनो ऋन्नवर्गः॥१७७॥

टीका—हस्त, पुष्य, धनिष्ठा, श्रनुराधा ब्येष्ठा, रेवर्ता, शततारका, तीनो उत्तरा श्रीर शुभ चन्द्रमा पाकर गाना और नृत्य का प्रारम्भ करना पूर्वाचार्यों ने शुभ कहा है॥ १७७॥

#### राज्याभिषेक नचत्र--

मैत्रशाककरपुष्यरोहिणीश्रवेषु तिसृष्त्तरासु च ।

रेवतीमृगशिराश्विनीषु च इमाभृतां समिभेषेक इष्यते ॥ १७=॥

टीका--श्रतुराधा ज्येष्टा, हस्त, पुण्य, रोहिशी, श्रवण, तीनो उत्तरा, रेवती, मृगशिर, श्रश्विनी इन नत्त्रत्रों में राज्याभिषेक करना उचित हैं ॥ १७८ ॥

### राजदर्शन--

सोम्यारिवर्तिष्यश्रवणश्रविष्ठाहस्तश्रुवत्वाष्ट्रभप्रपभानि । मित्रेण युक्तानि नरेश्वराणां विलोकने भानि शुभप्रदानि॥१७८॥

टीका--मृगशिर, अश्विनी, पुष्प, श्रवण, धनिष्टा हस्त, बुव, चित्रा, रेवनी, श्रनु-राधा इन नक्त्रों में राजा का प्रथम दर्शन शुभवायक हाता है ॥ १७६॥

#### पुष्य का फल--

परकृतमिललं निहन्ति पुष्यो न खलु निहन्ति परन्तु पुष्यदोषः । भ्रुवममृतकरोऽप्टमेऽपि पुष्ये विहितमुपैति सदैव कर्मसिल्हिम् ॥१=०॥

टीका—पुष्प दूसरे के दोप प्रोर प्रष्टम स्थान स्थित चन्ट्र के दोप को दूर करता है, परन्तु उसी मज्ज (पुष्प) के दोप का दूसरा दूर नहीं पर सकता है इस नज्ज से किया हुआ कार्य सिरा होता है॥ १८०॥ सिंहो यथा सर्वचतुष्पदानां तथैव पुष्यो वलवातुहूनाम्।

चन्द्रे विरुद्धेऽप्यथ गोचरेऽपि सिध्यन्ति कार्याणि कृतानि पुष्पे ॥१८॥ दीका--जेसे सब चतुष्पद जीवों में सिंह बलवान् है वैसे ही नजकों में पुष्पं पुष्प में किया कार्य गोचर दोप छोर छानिए छार्यात् चीथा, छाठ्यां, बारहवां बद

होने पर भी सिद्ध होता है ॥ १८१ ॥

पुष्य का विशेष—

प्रहेण विद्धोऽप्यशुभान्वितोऽपि विरुद्धतारोऽपि विलोमगोऽपि । करोत्यवश्यं सकलार्थसिष्द्धं विहाय पाणिग्रहणे तु पुष्यः॥१६२

र्टाका—प्रहों से विद्ध श्रशुभ प्रद से युक्त हो श्रथवा तारा इसके प्रतिकृत हो तो भी पुष्य में किया हुआ कार्य सिद्ध होता है, परन्तु विवाह में पुष्प नक्



यथ योगप्रकरणम् ।

प्रतिदिन के योग जानने की रीति--

वाक्पतेरर्कन वत्रं श्रवणाचान्द्रमेव च ।

गगायेत्तद्युतिं कुर्याद्योगः स्याद्यक्षेषतः ॥ १८३॥

टीका--पुष्य से सूर्यनकत्र तक चलते नक्त्रों को गिने और श्रवण से वि नक्त्र तक गिने, दोनों संख्याओं को इकट्ठा करे और सत्ताइस का भाग दे जो रहे वही योग जानिये॥ १८३॥

योगों के नाम--

विष्कुम्भः प्रीतिरायुष्मान् सौभाग्यः शोभनस्तथा । त्र्यतिगराडः सुकर्मा च एतिः श्रुलस्तथैव च ॥ १८४॥ गराडो एद्धिर्श्ववरचैव व्याघातो हर्षग्रास्तथा । वज्रं सिद्धिर्व्यतीपातो वरीयान् परिघः शिवः ॥ १८४॥ सिद्धः साध्यः शुभः शुक्लो ब्रह्मेन्द्रो वैष्टतिः क्रमात् । सप्तविंशति योगास्तु कुर्युर्नामसमं फलम् ॥ १८६ ॥

टीका—विष्कुम्भ १ प्रीति २ श्रायुष्मान् ३ सीभाग्य ४ शोभन ४ श्रितगएड ६ सिकम् ७ धृति ८ शून ६ गएड १० वृद्धि ११ ध्रुव १२ व्याघात १३ हर्षण १४ वज्र १४ सिद्धि १६ व्यतीपात १७ वरीयान् १८ परिघ १६ शिव २० सिद्ध २१ साध्य २२ शुभ २३ शुक्त २४ व्यह्म २४ पेन्द्र २६ वैधृति २७ सत्ताइस योग निज नाम के तुल्य फल करते हैं श्रर्थात् जो इनके नाम का श्रर्थ है वह फल जानो ॥ १८४-१८६॥

योगों में वर्जनीय घटिका-

विरुद्धसंज्ञा इह ये च योगास्तेषामनिष्टः खलु पाद आद्यः ।
तवेष्टितस्तु व्यतिपातनामा सर्वोऽप्यनिष्टः परिघस्य चार्द्धम्।।१ = ७।
तिस्रस्तु योगे प्रथमे च वज्रे व्याघातसंज्ञे नवपञ्च शूले ।
गराडेऽतिगराडे च पडेंच नाड्यः शुभेषु कार्येषु विवर्जनीयाः।।१ = = ।।
टीका—इनमे अशुभ योगो का आदि का चतुर्थाश वर्जनीय है। व्यतीपात, वैधृति
उम्पूर्ण और विष्कुम्भ की ३, वज्र ४, व्याघात की ४, गराड की ६, श्रतिगराह की
एल की १४ घड़ी सब शुभ कार्य मे वर्जित है। १८०-१८=॥

करण जानने की रीति--

गतिथ्यो द्विनिन्नाश्च शुक्लप्रतिपदादितः । एकोनाः सप्तह्रच्छेषः करणा स्याद् ववादिव म् ॥ १८९॥

टीका—ग्रुक्त प्रतिपदा से जिस तिथि का करण जानना हो उसकी पूर्वगत तिथि को द्विगुण करे तिसमें एक मिलाकर सात का भाग दे, शेप वचे वहीं उस निथि का करण जानिये, श्रोर प्रत्येक तिथि को दो करण भोगते हैं॥ १८॥

करणों के नाम-

ववाह्यं वालवकोलवाख्ये ततो भवेतोतिलनामचयम् । गराभिधानं विणिजं च विष्टिरित्याहुरार्याः करणानि सप्न॥१६०॥ सिंहो यथा मर्वचतुष्पदानां तथेव पुष्यो बलवानुहनाम्। चन्दे विरुद्धेऽप्यथ गोचंग्जीय मित्यन्ति कार्याणि कृतानि पुष्ये॥१०१

दीका-तिमें सब जन्यद तीयों में नित बलवान है बैने ही नहारों में दुर्व पुष्य में किया बार्य गीनक दोव लीक लाँनए लागेन कीया, खाठ्यों, बाह्यों का गीने पर भी नित होना है ॥ १८६ ॥

## पुष्य का विशेष-

श्रहेण विज्ञोऽध्यशुमान्त्रिताति विक्जनारं। ति विजामगोऽपि । करोत्यवश्यं सकलार्थिमि। ज्ञ विहाय पाणिग्रहेण तु पुष्यः॥१६२ दोका—श्रहों ने विज्ञ राखन श्रह ने युन हा समय नात रमहे होता हो तो भी पुष्य में किया हुया कार्य निज्ञ होता है, परन्तु विवाह में इत्र मही परित है ॥ १=२॥

## ころかり

# थय योगपकरणम्।

प्रतिदिन के योग जानने की रीवि-

# वाक्पतरर्कनवत्रं श्रवणाचान्द्रमेव च ।

गणयेत्तद्युति क्यांद्योगः स्याद्यशंपतः ॥ १=३॥

टीफा--पुण्य ने स्थंनजत्र तक चलते नदात्रों को शिने छोर धवरा में दिक्त नदात्र तक गिने, दोनों संस्थात्रों को इकहा करे छोर सत्ताहम का भाग दे जो हैं रहे वहीं योग जानिये॥ १८३॥

## यागां के नाम--

विष्कुम्भः प्रीतिरायुष्मान् सीभाग्यः शोभनस्तथा । त्र्यातगर्गाडः सुकर्मा च धृतिः शूलस्तथैव च ॥ १८४॥ गराडो वृद्धिर्श्ववश्वैव व्याघातो हर्पणस्तथा । वज्रं सिद्धिर्व्यतीपातो वरीयान् परिवः शिवः ॥ १८४॥

## सिद्धः साध्यः शुमः शुक्लो ब्रह्मेन्द्रो वैष्टतिः क्रमात् । सप्तविंशति योगास्तु कुर्युर्नामसमं फलम् ॥ १८६ ॥

टीका—विष्कुम्म १ प्रीति २ श्रायुष्मान् ३ सौमाग्य ४ शोमन ४ श्रितगएड ६ उक्कमां ७ धृति ८ शून ६ गएड १० वृद्धि ११ ध्रुव १२ व्याघात १३ हर्षण १४ वज्र १४ सिद्धि १६ व्यतीपात १७ वरीयान् १८ परिघ १६ शिव २० सिद्ध २१ साध्य २२ शुभ २३ शुक्त २४ व्रह्मा २४ पेन्द्र २६ वेधृति २७ सत्ताइस योग निज नाम कं तुल्य फल करते है श्रर्थात् जो इनके नाम का श्रर्थ है वह फल जानो ॥ १८४-१८६॥

### योगो मे वर्जनीय घटिका-

विरुद्धसंज्ञा इह ये च योगास्तेषामिनिष्टः खलु पाद याद्यः । सर्वेष्टतिस्तु व्यतिपातनामा सर्वोऽप्यनिष्टः परिघस्य चार्द्धम्॥१८७॥ तिस्रस्तु योगे प्रथमे च वज्रे व्याघातसंज्ञे नवपञ्च शूले । गराडेऽतिगराडे च पडेव नाड्यः शुभेषु कार्येषु विवर्जनीयाः॥१८८॥

- टीका-इनमे अग्रम योगो का आदि का चतुर्थाश वर्जनीय है। व्यतीपात, वैधृति ये सम्पूर्ण और विष्कुम्भ की ३, वज्र ४, व्याघात की ४, गएड की ६, अतिगएड की ६, शल की १४ घड़ी सब ग्रम कार्य मे वर्जित है॥ १८७-१८८॥

#### करण जानने की रीति--

गतिथ्यो द्विनिष्नाश्च शुक्लप्रतिपदादितः । एकोनाः सप्तहृच्छेषः करणां स्याद् वदादिव म् ॥ १८९॥

टीका—श्रुक्त प्रतिपदा से जिस तिथि का करण जानना टा उसकी पूर्वगत निथि को द्विगुण करे तिसमें एक मिलाकर सात का भाग दे, श्रेप पचे वदी उस निथि का करण जानिये, छोर प्रत्येक तिथि को दो करण भोगने हैं॥ १८६॥

#### करणों के नाम-

ववाह्यं वालवकोलवाख्ये ततो भवेतीतिलनामचयम् । गराभिधानं विणिजं च विष्टिरित्याहुरार्याः करणानि सप्त।।१६०॥

थन्ते कृपावतुर्द्श्यां शकुनिर्द्शभागयोः। जेयं चतुष्पदं नागं किस्तुःनं प्रतिपद्दले ॥ १६१ ॥ करमीं के सामी--

इन्द्रो बह्या मित्रनामार्थमा भः श्रीः कीनाराश्चेति तिव्यर्थनायाः। जल्खनाख्यो मण्याय् तयेव य चत्वारमे म्यिराणां चतुर्णाम्॥१६३

काणों के इत्य--

पोष्टिकस्थिरगुभानि बवाल्ये वालवे दिजहिनान्यपि कुर्यान्। कौलवे प्रमद्मित्रविधान नैतिले गुभयुनाश्रयं कर्म ॥ १६२ ॥ गरे च बोजाश्रयकर्षणानि वाणिज्यकम्थेर्ववणिक्कियारच । न सिछिमायाति कृतं च विष्ट्यां विभारियातादिष्ट नन्त्रसिछिः॥१६थ म्न्त्रीपधानि शक्ने व सपोष्टिकानि गोविषराज्यपिनुकर्म चवुष्टे व सौभाग्यदारुण्यतिष्ठेवकर्म नागं किम्उन्ननाम्नि निखिलं गुभकर्मकार्यः टीका--इन श्लोको का अर्थ चना में देशिये।

| गुरल । | 36. |             |              |     |                |            |               | . 2            | •                                                            |
|--------|-----|-------------|--------------|-----|----------------|------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
|        |     | € o<br> द o | एक<br>पूर्वद |     | गम<br>सार      | ξ <u>α</u> | ्र नाम        | \$ ***** [     | युग्य                                                        |
| 9      | स्य | ₹           |              | ,   | •              |            | च्चि          | पणु            | समस्त शुम कार्य करे।                                         |
| χ      | : 9 | 3 8         | *            | 199 | ـــــ<br>ق إنا |            | 1 47          | 1 5-4          | _' जन उत्साद देवातय खादि धर्म<br>! मंकर बाह्मगाँ से दिन करे। |
| 2 9    | 4-  | 3 3         |              | =   | Y              | 33         | 1             | समा            | ं उन्मार श्लोर मित्रता करें।                                 |
| 3 3    | - - | 3 5         | 5            | 13. | 1 2            | 133        | कीरप<br>वीतिल | ानप्र<br>सर्वे | विवाहादिक महत कार्य करै।<br>योज योना हल चलाना।               |
| v 1'   | 4 : | 90          | 3            | 190 | 9              | 19         | गर<br>प्राधान | भूमि           | ्रं देवर्मातष्टा घर ट्कान और 🦠                               |
| -      | 7 8 | 133         | v            | 1.8 | 1              | 10         | 1313          | सदनी<br>यम     | च्यापार करात्रे।<br>सकलकर्म वर्जित परन्तु विप श्ली           |
| स्थिर  |     | 0           | 0            | 0   | 0              | 98         | शङ्खनि        | क्लि           | यात क्रकर्म पर्जित नहीं।                                     |
| स्थिर  |     | Ę           | 30           | 0   | 0              | 0          | नतुध्य        | दःभ            | मित्रोपदेश श्रीपधि प्रह्नपुत्रा करा<br>गो बाह्मण राजा पित इन |
| स्थिर  |     | 0           | 9            | ٠   | 0              | -0         | नाग           | <b>छ</b> र्ष   | सम्बन्धी कृत्य करावे।<br>सोमाग्य कर्म युद्ध मंजाना धीर       |

#### कन्यागी--तिथिमान---

कृष्णोऽग्निदिशयोरूर्घं सप्तमीभृतयोरघः । शुक्ले वेदेशयोरूर्घं भद्रा प्राग्वसुपूर्णयोः ॥ १६६ ॥ म द्वसुस्तितिथिद्यगद्शशिवयणसंख्यासु तिथिषु पूर्वान्त्यः । यायाति विष्टिरेषा पृष्टे भद्रसुरम्स्यशुद्धाः ॥ १६७ ॥

#### भद्रा का विशेष--

दिवा सर्पमुखी भद्रा रात्रौ यहा च गृश्चिकी । सर्परय च मुखं त्याच्य रात्रौ पुरुष्ठ परित्यजेत ॥ ११ = ॥ रात्रिभद्रा यदाहि रयादिवाभद्रा यदा निश्चि । न तत्र भद्रादोषः रयात्सर्वकार्याणि साप्येत ॥ १९२ ॥

### गरीर भाग-

नाब्यरतु पञ्चवदनेऽथ गले नथैका वजीवर्शकसित निया चन्छ। नाभ्यां कटोषडथ पुण्छलत। च निस्नो विष्टेर्वुधेगनितिनाऽह्तिसाग एव ॥

#### रणान पाल-

मुखे कार्य वांग्य ग्रीवांते मग्या द्या गावन पने हानिर्व करदाय क्रिकेट हान्दिकित्यः । क्रिक्तिमीटियो विकासमय एउटे क करा । गारीरे महायाः प्रश्नीति पात सर्वेष्ठस्य । १८०

#### ---

मीने मेपालिक में गणिति विरात्ति सर्गांतर कि विश् कर्यामां वेलिनको धकुति बुनगते नका तेल जिलान

|  |  | : |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

र्टीका--रिव श्रीर गुरुवार की भद्रा देवजाति होती है। सोम श्रीर शुक्र की श्री जाति, श्रीन श्रीर भीम की पत्नी जाति तथा बुधवार की भद्रा गदर्भजाति होती है। २०४॥

### भद्रा की उत्पत्ति कथा-

दैत्येन्द्रेः समरेऽमरेषु विजितेष्वीशः कुघा दृष्टवान् स्वंकायात्किल निर्गता खरमुखो लाङ्गूलिनी चक्रपात् । विष्टिः सप्तसुजा स्रगेन्द्रगलका ज्ञामोदरी प्रेतगा दैत्यन्नी सुदितैः सुरैस्तु करणप्रान्ते नियुक्ता तु सा ॥२०६॥

टीका—जब दैत्य श्रीर देवताश्रो में वड़ा भारी घोर युद्ध हुश्रा तब देवनाश्रों का पराजय हुश्रा उस समय शिव जी के कोघ करने से उनकी देह से एक स्त्री गदर्भ- उली, पुच्छुवती, पिह्ये के समान जिसके चरण विष्टि (भद्रा) नाम, सप्तभुजा, सिंह की सी श्रीवा, हुश उदर, प्रेत पर चढ़ी, दैत्यों के वध करने वाली निकली श्रीर देव नाश्रों ने प्रसम्द्र होके करणों के प्रान्त भाग में उसे स्थापित किया ॥ २०६॥

## संक्रान्तिः।

#### वारानुसार नाम-

घोरा खौ ध्वाङ्च्यमृतद्युतो च संक्रान्तिवार च महोदरी स्यात्। मन्दाकिनी ज्ञे च ग्ररौ च नन्दा मिश्रा भृगो राज्ञिकार्कपुत्रे॥२०७॥

नचनों के अनुमार नाम-

उग्रज्ञित्रवरेंमैंत्रिश्रुविमश्राख्यदारुगोः । ऋजैः संक्रान्तिरर्कस्य घोराद्याः क्रमशो भवेन् ॥ २०=॥

फल---

ध्वाङ्की वैश्यान् खलयित महोदर्यलं चोरसार्थान घोरा शूरानथ नरपतीनेव मन्दाकिनी च ।



फल---

किंस्तुन्तनामि शक्तो वाणिक्कौलवाख्ये चोर्ष्व स्थितस्य खलु सक्रमणं खेः स्यात । धान्यार्थदृष्टिषु भवेत् क्रमशस्त्वनिष्टो मध्येष्टतेति सुनयः प्रवदन्ति पूर्वे ॥ २१४ ॥

वाहन --

सिंहो न्याघो वराहश्च गर्दभः कुञ्जरस्तथा । महिषो घोटकः श्वा च छागो रूषभकुक्कुटौ ॥ २१४ ॥ गजो वाजी रूषो मेषः खरोष्ट्रौ केसरी कमात् । शादू लमहिषीन्याघवानराश्च ववादितः ॥ २१६ ॥

फल—

गजे लक्सीर्रेषे स्थैर्यं घोटकं वाहने तथा। सिंहे न्याघे सयं प्रोक्तं स्रिभिन्नं गर्दभे शुनि ॥ २१७॥ वराहे महती पीडा जायते येपवाहने। यहिष्यां च सवेत् क्लेशः क्वक्टेट मृत्युरेव च॥ २१=॥

बस्त्र—

श्वेतपीतहरितं च पाराड्डरं रक्तश्याममसित वहुवर्णम् । कम्बलो विवसनं घनवर्णान्यंशुकानि च ववादितः ऋमात् २१६

टपवस्त्र—

रवेत रक्तं तथा चित्रं पीतं नीलं च कम्वलम् । पट्टाजिनं कुसुम्भव वल्कलं वैणवं क्रमात् ॥ २२०॥

पागृध—

अुशुराङी च गदा खड्ग दराङकोदराङनोमराः । कुन्तपाशाङ्कुमास्त्रं च वाणश्चेवायुघ दवात् ॥ २२१ ॥

#### भोजन पात्र---

सौवर्णां राजतं ताम्रं कांस्यं लोहं च खर्परम् । पत्रं वस्त्रं करो भूमिः काष्ट्रपात्रं ववादितः ॥ २२२॥ भक्ष्यपदार्थ—

यत्रं च पायसं भद्धं पक्वात्रं च पयो दिध । चित्रात्रं गुडमध्वाज्यं शर्करा तु ववादितः ॥ २२३॥

करत्री इङ्कुमं चैव चन्दनं मृतिका तथा । गोरोचनमलक्तं च हरिदा च तथाऽऽञ्जनम् ॥ २२४ ॥ सिन्दूरमगरुरचैव कर्पूरश्च ववादितः ।

देवभूताहिविहगपशवो मृग एव च । ब्रह्मज्तियविट्शूद्रमिश्रा जातिर्ववादितः ॥ २२४॥ पुष्प—

पुन्नागजातीवकुलाश्च केतकी विल्वस्तथार्कः कमलं च दूर्वा । मली तथा पाटलिका जपा च ववादिपुष्पाणि च योजयेतु ॥२:

भूषण— नूपुरं कङ्कां मुक्ता विद्वमं मुक्कटं मिणिम् । युञ्जा वराटकं नीलं गरुतमं रुक्मकं ववात् ॥ २२७ ॥

कञ्जकी— विचित्रपणाशुकभूर्जपत्रिका सिता तथा पाटलनीलवर्णा । कृष्णाजिनं चर्भ च वल्कपाराह्यरं बवादितश्चैव तु कञ्जुको स्यात्।। र

शिशुः क्रमारी च गतालका खुवा प्रौढा प्रगल्माऽथ ततश्च बृद्धा । बन्ध्याऽतिवन्ध्या च खुतार्थिनी च प्रवाजिका चैव फलं शुभं बवात्।।२२९॥

#### मापाटीकासमेतः।

स्तान--

गङ्गा च यमुना चैव तथा ज़ेया सरस्वती । मन्दाकिनी नर्मदा च कृष्णा गोदावरी तथा ॥ २३० ॥ भागीरथी तथा तुङ्गा कावेरी कृष्णका क्रमात् । बवादावर्कसंक्रान्तेः स्नानं पूर्वैः प्रकीर्तितम् ॥ २३१ ॥

टीका-इन श्लोको का श्रर्थ चक्र में देखिये॥ २१३-२३१॥

|         | i      |          | -      | - I    | 1      | 1      | . 1     | 1       | ī       | 1                                       | I       | 1     |                |         |          | _        |          |
|---------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------------------------------------|---------|-------|----------------|---------|----------|----------|----------|
| - 44fl  | स्थित  | फल       | वाहन   | उपवाहन | फिल    | ন কা   | उपवस    | आयुध    | पात्र   | भव्य                                    | लेपन    | जाप   | वुष्य          | भूपछ    | मंतुमी   | श्रास्या | स्तान    |
| वव      | स्थित  | मभ्यम    | सिंह   | म      | भय     | श्वेत  | रवेत    | सुशुरही | सुनर्षा | अध                                      | कस्तूरी | , lor | पु नाग         | नुस     | [1]-13   | नान्     | मन्त     |
| वालव    | स्थित  | मध्यम    | ভ্যায় | यार्   | भय     | पीत    | रक      | गद्     | रूपा    | पायस                                    | 1.3म    | र्भुत | जाती           | के रेखी | Ē        | क्रवास   | नमु ग    |
| कोलन    | खडो    | महघ      | वराह   | च व    | पीडा   | हरित   | चित्र   | 93      | वाम     | भक्य                                    | चन्द्रन | स्रव  | 11             | मोनी    | त्रगुष्ट | मतान     | मुरस्ति। |
| तेतिल   | सुन्ता | समघ      | गर्दभ  | मेडा   | सुभिन  | वाड्र  | पीत     | दस्ड    | कास्य   | पत्रवाञ्च                               | मादी    | पन्।  | रेनरी          | मू गा   | भुजपुत्र | 111      | मह-गिष्ट |
| गर      | स्थित  | मन्य     | इस्ती  | गद्भ   | लन्मी  | (T)    | मील     | धनुत    | लोहा    | पय                                      | गोरोचन  | 77    | 13             | सुरुद   | भिन      | 12 12    | नर्भ रा  |
| विग्रिज | सडी    | महर्ष    | महिय   | क्ष    | 动和     | इनाम   | मध्यम   | नोमर    | चपटा    | म्रोट                                   | य निष्ठ | Tyt.  | युक            | मण्डि   | इत्रास्क | Tr-12    | III)     |
| विधि    | स्थित  | मध्यम    | योटक   | 到      | (स्यैय | नाला   | 47      | ₹-त     | 4.1     | नि                                      | हरिय    | [T3   | <del>م</del> ا | FL      | - H      | 11       | सादात्र  |
| गक्र    | नमी    | महम      | TF &   | साद्रम | मुभिन् | [47    | य्रानात | याध     | 17      | E                                       | मुखा    | 111   | 1              | 1       | 1111     | 71.5     | नामार    |
| b.Et-   | मुता   | समय      | 124    | महित   | 1971   | F # 19 | mint    | य व     | =       | #1                                      | 12.6)   | Lan   | <u>म</u><br>   | F       | 111      | चीम      |          |
| 4114    | मुन्ता | असर्ग्   | -      | LILE   | E      | =      | 1 F     | 1       | बिं     | 1 =                                     | 141     | 1 11  | Lith           | 1141    | 1+1      | 111      | 11.      |
| 1 12    | 71.5   | - 112112 |        | THAT   | yth    | 7117   | Lluz    | TILL    | 2 13    | ======================================= | 14.     | E     | Ē              | 11.11   | 2-1-     |          | ]<br>    |

# वाहनादि चुघेंज्ञेयमयोत्कान्तिविशेषतः । वाहनादिकवस्तृनां संक्रमातु विनाशता ॥ २३२ ॥

र्रोका—संकानित जिस यादन पर स्थित हो श्रीर जो पस्तु धारए करे छ न का नाश होता है ॥ २३२ ॥

# सुहर्ग ।

संकान्ति कितने मृह्ते होती है उसके नचत्र ग्रीर फत-

कान्तो मोहर्त्तभदा हरपवनयमे वाह्या सार्परोहे एपा पञ्चेन्ड्रसंज्ञा एकरविषित्मे चाग्निद्से च सोम्ये । त्वाष्ट्रे मेन्ने च मृते श्रुतिवसुवपुपा त्रीणि पूर्वा खरामे बाह्यादित्ये दिदेवे भवति शरकृतादुत्तरात्रीणि ऋज्ञम् ॥२३३। वाणवेदेः समर्घं स्यान्मध्यस्थं व्योमरामयोः । मृतो पञ्चदशे याते दुर्शिनं च प्रजायते ॥ २३४॥

टीका—श्राद्दां, स्वाती, भरणी, रानभिपा, श्रारतेया, ज्येष्ठा, इन में डॉ संक्राित। प्रारम्भ हो वह १४ मुहर्त की होती है श्रार दुर्भित्त करने वाली होती है। पुष्प, हर मधा, रुक्तिका, श्रारवनी, सुगरित, चित्रा, श्रारुवनी, मृत्तिहा, रेवी तीनी पूर्वा हन नत्तवों की संक्रान्ति ३० मुहर्त की होती है यह नाधारण फलहा है। रोहिणी, पुनर्वसु, विशाना, तीनों उत्तरा इन में संक्रान्ति प्रारम्भ हो तो ४० सी की होती है यह समर्थता का कारण है॥ २३२-२३८॥

द्सरा प्रकार—

पूर्वसंक्रान्तिन वत्रात्परसंक्रान्तिऋचकम् । दित्रिसंख्या समर्घा स्याचतुः पत्र महर्घता ॥ २३४ ॥ टीका—गत मास दिन, संकान्ति तथा नवत्र में श्रोर प्राप्त संकान्ति दिन था नचत्र में यदि दो श्रथवा तीन का श्रन्तर हो ता सहता श्रोर ४ वा ४ का श्रन्तर गावे तो महंगा होता है ॥ २३४ ॥

#### धान्य विचार-

तंक्रान्तिनाड्या तिथिवारऋ वधान्या वरं विह्नहरेतु भागम् । तंक्रान्तिनाडी नविभिश्रेता च सप्ताहता पावकमाजिता च ॥२३६॥ एके समर्घ द्वितीये च सौम्यं शुन्ये समर्घ सुनयो वदन्ति ।

टीका—एक मत के अनुसार संक्रान्ति की घड़ी ओर गत तिथि, वार, नत्त्र श्रोर वान्य के नामान्तर एकत्र करके तीन का भाग दे। दूसरे मत के अनुसार संक्रान्ति की घड़ियों में हिमिलाकर ७ से गुणा करे तथा तीन का भाग दे। शेप का फल वेचारे। एक शेप रहे तो धान्य को समर्घता और दो बचे तो साधारण श्रोर नि शेप हो तो महर्घता होती है॥ २३६॥

नचत्रों के अनुसार संक्रान्तिपीड़ा---

संक्रान्त्यधरन ज्ञाद्गण्येज्जन्मभावधि । त्रिकं पट्कं त्रिकं पट्कं त्रिक पट्क पुनः पुनः ॥ २३७ ॥ पन्था भोगो व्यथा वस्त्र हानिश्च विपुलं धनम् ।

टोका संक्रान्ति के अधर नज्ञत्र से अपने नज्ञतक गिने श्रोर इस रांति ने उसका विचार करे। प्रथम ३ पन्था चलावे, फिर ६ भोग, फिर ३ टु छ, ६ वस्त्रताम, फिर ३ हानि श्रीर ६ धनप्राप्ति हो ऐसा कहा है ॥ २३७ ॥

#### जन्मनचत्रों का फल-

यस्य जन्मर्ज्ञमासाद्य तिथौ संक्रमणं भवेत् । तन्मासाभ्यन्तरे तस्यै वरं क्लेशो धनज्ञयः ॥ २३८ ॥

टीका—जिसके जन्मनलात्र में संमान्ति प्रारम्भ हो उसको किसी से वर दोगा श्रीर जिसकी जन्मतिथि में संमान्ति पड़े उसको क्लेश और जिसके जन्मनास में संकान्ति हो उसका धनलुप होता है॥ २३ ॥।

# संकान्ति का स्नरप--

पिष्टियोजनिवस्तीर्गा संक्रान्तिः पुरुवाकृतिः । एकनक्त्रा नवसुजा लम्बोष्टी दीर्चनासिका ॥ २३१ ॥ पृष्ठे लोका अमन्त्येव गृहीत्वा खर्परं करे । एवं संक्रमगो यस्याः फलं प्रोत्तं मनीपिभिः ॥ २४० ॥

टीका—संक्रान्ति का शरीर साठ योजन कम्या श्रीर सीज़ा, पुरुपार्कि एक हुँ। ६ भुजा, श्रोट श्रीर नासिका कम्बी श्रीर सर्पर हाथीं में किये शीर पीठें में हैं भ्रमण करते हैं॥ २३६-२४०॥

चन्द्र से संक्रान्ति का वर्ग और फल--

मेपालिकर्के च तथैव रक्तं चापे च मीने च तुले च पीतम्। रवेतं वृषे स्त्रीमिथुने च चन्द्रे कृष्णां च नक्रेड्य घटे च सिंहे॥२१॥ रक्ते फलं भवेदुदुःखं रवेतं चैव सुखं शुभम्।

पीते श्रीस्त तथा श्रोक्ता स्यामे मृत्युर्न संरायः ॥ २४२ ॥

टोका-मेप, वृश्चिक, कर्क इन राशियों के चन्द्रमा में जो संक्रान्ति का प्रकें हो तो उसका रक्त वर्ण जानिये। वह दुःरादायक है और धनु, मीन, तुला के बल्ली की संक्रान्ति का पीतयर्ण ये लक्ष्मी को प्राप्ति कराती है और वृष, कन्या, मिश्र ही संक्रान्ति का श्वेतवर्ण यह खुख और शुभ प्राप्ति करानेवाली है। तथा मकर, इस और सिंह के चन्द्रमा को संक्रान्ति कृष्णवर्ण है यह मृत्युदायी है॥ २४१-२४२॥

# राशि के अनुसार चन्द्रमा---

यादृशेन हिमरिश्ममालिना संक्रमो भवति तिग्मरोचिषा । तादृशं फलमवाष्त्रयात्ररः साध्वसाध्विष वशेन शीतगाः॥ २४३॥

टीका—जैसे चन्द्रमा नष्टस्थानी श्रोर उत्तमस्थानी होकर शुभाशुभ कल को देव है। उसी भाँति नष्ट श्रथवा उत्तम चन्द्रमा में सूर्य की संग्रान्ति भी चन्द्रमा के भनुसार फलदायक हांती है॥ २४३॥

#### पुएयकाल--

# पूर्वतोऽपि हि खेश्च संक्रमात्पुग्यकालघटिकास्तु षोडश । अर्थरात्रिसमयादनन्तरं संक्रमे प्रदिनं हि पुग्यदम् ॥ २४४ ॥

टीका—सोलह घटिका पुर्यकाल होता है, जो संक्रान्ति दिन में पड़े तो पूर्व रात्रि है लिये पुर्यकाल उसी दिवस जानना चाहिये और अर्धरात्रि के पीछे पड़े तो पर दिवस पुर्यकाल होगा ॥ २४४ ॥

# ग्रहगाप्रकार ।

## चन्द्रग्रहण की प्रवृत्ति---

भानोः पञ्चदशे ऋचे चन्द्रमा यदि तिष्ठति । पौर्णामास्यां निशाशेषे चन्द्रग्रहणमादिशेत् ॥ २४४ ॥

टीका--सूर्य से पन्द्रहवे नक्षत्र में जो चन्द्रमा स्थित हो तो पौर्णमासी के निशा-शेप श्रर्थात् प्रतिपदा को सन्धि में चन्द्रग्रहण होता है ॥ २४४ ॥

# सूर्यग्रहण--

विद्युना अ ग्रस्तन तत्रात्पोडशं यदि सूर्यभम् । त्रमावास्या दिवाशेषे सूर्यग्रहणमादिशेत् ॥ २४६ ॥

टीका—सम्पूर्ण महीनों की श्रमावरया के दिन सूर्य श्रीर चन्द्रमा एक राशि के होते हैं परन्तु श्रमावस्या के दिन सूर्य नक्तत्र श्रोर दिवस नक्तत्र एक हो तो धमावास्या श्रीर प्रतिपदा की सन्धि में सूर्य प्रहण होता है, उस दिन सूर्य नक्तत्र से चन्द्रनक्त देखिये उनमें से ११ दिन काट के शेष १६ वा सूर्य नक्तत्र हो तो पही सूर्यग्रहण है॥ २४६॥

राशि के अनुसार शुभाशुभ ग्रहफल--

त्रिषड्दशायोपगतं नराणां शुभप्रद स्यादु ग्रहणं र्यान्द्रोः । द्विसप्तनन्देषु च मध्यमं स्याच्डेपेष्वनिष्टं मुनयो वद्नि ॥ २४७ ॥ टीका—सूर्य चन्द्र का ग्रहण श्रपनी राशि से जिस राशि पर हो उसका फल विचारिये। तीसरो, लुटी, दसवीं श्रीर ग्यारहवीं राशि पर हो तो श्रम और श्रीर दूसरी सातवीं नवमी राशि पर हो तो मध्यम श्रीर पहिली, चौर्षा, वंद्रीं श्रीटवीं श्रीर वारहवीं पर हो तो श्रश्चम है॥ २४७॥

# दूसरा पच-

यासातृतीयोऽष्टमगश्चार्थस्तथाऽऽयसंस्थः शुभगः स्वराशे । यासाद्रविः पञ्चनवतुर्मध्यस्ततोऽधमोक्तारच बुधेश्च शेषाः॥२४६॥

टीका—जिस राशि पर सूर्यग्रहण हो उससे श्रवनी राशि तक गिने तो यदि दें ४, वा ११ हो तो उत्तम श्रीर ४, ६ वा १ हो तो मध्यम श्रीर यदि ६,२,७,१० वा १ हो तो श्रधम है। जैसी राशि हो यैसे ही फल होता है। ग्रहण का विशेष १० जानने के लिये वाराही संदिता या मेघमहोदय देखिये॥ २४ ॥

# ऋतुप्रकरण ।

# शुभाशुम फल-

तिथिरकग्रणा प्रोक्ता नज्ञत्रं च चतुर्ग्रणम् । वारः पष्टग्रणो ज्ञेयो मासरचाष्टग्रणः स्मृतः ॥ २४८ ॥ वस्त्रं शतग्रणं विद्याद्दर्शनं च ततोऽधिकम् ।

टीका—तिथि एकगुणी, नन्त्र ४ गुणा, वार ६ गुणा, मास = गुणा, वस्त्र १० गुणा, जो अधिक ज्ञान होय उसका गुण सबसे अधिक है परन्तु अन्ह्या दिवस हैं तो अञ्चा गुण उष्ट हो तो बुरा जानिये॥ २४६॥

## मासफल---

चार्तवे प्रथमे मैत्रे वैधव्यं जायते श्रुवम् ॥ २४० ॥ वैशाखे धनवृद्धिः स्याज्ययेष्टे रोगान्विता भवेत् । चापाढे सृतयत्सा च श्रावणे धनसंयुता ॥ २४१ ॥ भाद्रे च दुर्भगा नारी त्राश्विन धनधान्यभाक् । कार्तिके निर्द्धना नारी मार्गशीर्षे बहुप्रजा ॥ २४२ ॥ पौषे तु पुंश्चली नारी माघे पुत्रवती भवेत् । फाल्युने पुत्रसम्पन्ना ज्ञेय मासफलं बुधैः ॥ २४३ ॥

टीका--यदि चोत्रमास में प्रथम ऋतुद्र्शन हो तो विधवा हो, वैशाख में धनवृद्धि, ग्येष्ट में रोगयुक्ता, श्रापाढ़ में मृत्यु, श्रावण में लक्ष्मी, भाद्रपद में दरिद्रा, श्राधिवन में धनधान्य, कार्तिक में निर्धन, मार्गशीर्प में बहुप्रजा, पीप में व्यभिचारिणी, माध में पुत्रवर्ती श्रोर फारुगुन में भी ऋतुदर्शन होने से पुत्रसम्पन्ना होती है ॥ २४०-२४३॥

#### तिथिफल--

शुचिर्नारो प्रतिपदि द्वितीयायां तु दुःखिनी ।
तृतीयायां पुत्रवती चतुःथीं विधवा भवेत् ॥ २४४ ॥
पञ्चम्यां चैव सौभाग्यं पष्टचां कार्यविनाशिनी ।
सप्तम्यां खप्रजा नारी चाष्टम्यां रात्तसी तथा ॥ २४४ ॥
नवम्यां विधवा नारी दशम्यां सौस्यभोगिनी ।
एकादश्यां शुचिर्नारी द्वादश्यां मरणं ध्रुवम् ॥ २४६ ॥
त्रयोदश्यां शुभा प्रोक्ता चतुर्दश्यां परान्विता ।
पौर्णामास्याममायां च शुभं चाशुभमेव च ॥ २४७ ॥

टीका--यदि प्रतिपदा में ऋतुदर्शन हो तो शुचि, द्वितीया में दुःखिनी, तृतीया में पुत्रवती, चतुर्थी में विधवा, पञ्चमी में सौभाग्यवती, पृष्टी में कार्यनाशिनी, सप्तमी में उत्तमसन्तित, श्रष्टमी में राचसी, नवमी में विधवा, दशमी में सौख्यमोगिनी, एकादशी में शुचि, डादशी में मरण, त्रयोदशी में शुम, चतुर्दशी में व्यभिचारिणी, पूणिमा में शुम श्रीर अमावास्था में श्रश्चम ये ऋतुदर्शन के फल है। २४४-२४७॥

ग्रहण श्रीर संक्रान्ति में फल्ल— संक्रान्त्यां ग्रहणो चैव वैरिणी च गतालका । टीका—संकान्ति में प्रथम प्रापुर्शन हो तो येरिगी श्रीर प्रकृत में हो हो से विधवा होती है ॥

### वारपल-

यादित्ये विषया नारी सीम चैंव मृतप्रजा । मङ्गले यात्मघातः स्याद चुंचे कत्याप्रस्ः म्मृता ॥ २४८॥ यस्त्रारे सुतप्राप्तिः कत्यापुत्रयुता भृगो । मन्दे च पुंश्चली नारी ज्ञेयं वारफलं शुभम् ॥ २४९॥

टीका—रिववार को ऋतुदर्शन हा नो स्त्री विध्या होती है। सामगर ब स्तमजा, भीमगर को श्रतमवातिनी, बुधवार को कन्यासन्तित, गुरुवार को प्र मस्ति, स्गुवार को कन्यापुत्र युता, श्रीर शनियार को होय तो स्त्री व्यभिवारितं होती है॥ २४८-२४६॥

#### नच्त्रफल---

यश्वन्यां स्रभगा नारी भरगयां विधवा भवेत्।
कृत्तिकायां च वन्या स्याद्रोहिगयां चारुभाषिणी ॥ २६० ॥
स्रगे दारिद्युक्तोक्ता चार्न्द्रीयां कोधकारिणी ।
प्रनर्वसौ प्रत्रवतो प्रज्ये प्रत्रधनेश्वरी ॥ २६१ ॥
याश्लेषायां भवेद्रन्या मघायां चार्थसंग्रता ।
पूर्वीयां चार्थयुक्ता हि चोत्तरायां सती तथा ॥ २६२ ॥
दस्ते प्रत्रधनैर्युक्ता चित्रायामनुचारिणी ।
स्वात्यन्यगर्भावयवा विशाखायां न्न निष्दुरा ॥ २६३ ॥
मैत्रे च दुर्भगा नारी ज्येष्ठायां विधवा भवेत् ।
मूले पतित्रता साध्वी पूर्वी सौभाग्यभोगिनी ॥ २६४ ॥

उत्तराऽर्थवतो प्रोक्ता श्रवे सौभाग्यसम्पदः । धनिष्ठायां शुभा नारी शते भद्रान्विता सदा ॥ २६४ ॥ पूमे चोक्ता कासिनी तु उसे लक्ष्मीयता शुभा । रेवत्यां पतिरिक्ता तु ज्ञेयं भानां फलं बुधैः ॥ २६६ ॥

टीका--श्रिष्वनी नत्तन में जो रत्री को प्रथम ऋतुदर्शन हो तो श्रम, मरणी में विधवा, कृतिका में वन्ध्या, रोहिणी में प्रियमापिणी, मृगिश्रर में दरिद्रिणी, श्राद्री में कोधिनी, पुनवसु में पुत्रवती, पुष्य में पुत्र श्रीर धनवती, श्राश्लेषा में वांस, मधा में धनवती, पूर्वा में श्रर्थवती, उत्तरा में पतिवता, हस्त में पुत्रवती तथा धनवती, चित्रा में दासी, स्वाती में श्रन्थगर्भवती, विशासा में निष्ठर, श्रनुराधा में हुर्भागिनी, ज्येष्टा में विधवा, मूल में पतिवता, पूर्वापाडा में सौमाग्यवती, उत्तरा में श्रर्थवती, श्रवण में सौमाग्य व सम्पत्ति, धनिष्ठा में श्रम, श्रतिभिषा में श्रम, पूर्वामाद्रपदा में उत्तमभोगवती, उत्तराभाद्रपदा में लक्ष्मीवती श्रीर रेवती में पतिरहित होती है॥ २६०-२६६॥

#### योगफल--

श्राद्यतें विधवा नारी विष्कुम्भे च रजस्वला ।
स्नेहः प्रीत्यां तु दम्पत्योरायुष्मांस्तु धनप्रदः ॥ २६७ ॥
सौमाग्ये पुत्रयुक्ता तु शोभने मङ्गलान्विता ।
श्रातिगरा तु विधवा सुकर्मणि तु शोभना ॥ २६८ ॥
धतौ सम्पत्तियुक्ता च शूले रोगयुता भवेत् ।
गरा दुःखान्विता नारी वृद्धौ पुत्रान्विता भवेत् ॥ २६८ ॥
ध्रुवे तु शोभना नारी व्याद्याते भर्तृघातिनी ।
हर्षगो हर्षयुक्ता तु वज्रे चैवानपत्यता ॥ २७० ॥
सिद्धौ पुत्रान्विता नारी व्यतीपाते विभर्तृका ।
मृतवत्सा वरीयांश्चेत् परिवे चाल्पजीविनी ॥ २७१ ॥

शिवे पुत्रवती नारी सिद्धं शीव्रफलान्विता । साच्ये धर्मपरा नारी शुभे शुभग्रणान्विता ॥ २७२ ॥ शुक्ले शुभकरा नारी ब्रह्मणि म्वपनी रता । एन्द्रं देवररक्ता च वैधव्यं वैधृती स्मृतम् ॥ २७३ ॥

रीका--िरिप्तुस्म योग में जो प्रथम प्रानुदर्शन हो नो रबी विधवा होती।
भीतियोग में पनि से स्तेद, श्रायुप्तान् में धनप्राण्ति, सीमाग्य में पुत्रवर्ता, से महलदायक,श्रितगएट में विधवा, सुकर्मा में श्रम, भृति में सम्पाच्युक्त, सून में रोजिं गएट में दृश्यान्विना, मृद्धि में पुत्रयुक्ता, भ्रय में श्रम, भृति में सम्पाच्युक्त, सून में रोजिं में दृष्युक्ता, मज में बन्ध्या, खिडि योग में पुत्रयुक्ता, व्यतीपात में पतिपति वर्षयान् में स्त्रपुत्रा, परिच में श्रम्युक्ता, व्यतीपात में पतिपति वर्षयान् में स्त्रपुत्रा, परिच में श्रम्युक्ता, श्रिष्ठ में श्रम्युक्ता, साध्ययोग में धर्मपरा, श्रमयोग में श्रमग्रणयुक्ता, श्रम्यान से श्रमग्रणयुक्ता, श्रम्यान से श्रमग्रणयुक्ता, श्रम्यान में श्रमण्यान में श्रमग्रणयुक्ता, श्रम्यान में श्रमण्यान में श्रमग्रणयुक्ता, श्रम्यान में श्रमण्यान से श्रमण्यान में श्रमण्यान में श्रमण्यान में श्रमण्यान में श्रमण्यान से 
#### करगणफल---

वरे श्रोक्ता तु वन्थ्या म्त्री वालंव पुत्रसम्पदः । कौलंवे पुंश्वली नारी तैतिले चारुभाविणी ॥ २७४ ॥ गरे च ग्रणसम्पन्ना विणिजे पुत्रिणी स्मृता । विष्ठायां मृतवत्सा च शक्तनो काश्पीहिता ॥ २७४ ॥ चतुष्पदे शुभा नारी नागे पुत्रवती भवेत् । किंस्तुष्ने व्यभिचारिणो करणानां शुभं फलम् ॥ २७६ ॥

टीका—उच करण में जो स्त्री प्रथम ऋतुमती हो तो घर यन्त्या होती है। वालय में पुत्र की प्राप्ति, कीलच में चेश्या, तीतिल में विषयमिषिणी, गर में गुणसम्बद्ध विणिज में पुत्रिणी, विष्टि में मृतपत्सा, श्रार्थात् उसके चालक मर जायेंगे। शक्कि में कामातुरा, चतुष्पद में शुभ, नाग में पुत्रयती श्रीर किंग्तुष्त में हो तो व्यमिकारिणी होगी॥ २७४-२७६॥

राशि फल---

व्यभिचारी तु मेरे स्याद् वृषमे सुखमोगिनी ।

मिथुने धनयुक्तोक्ता कर्कटे दुःखिता बुधैः ॥ २७७ ॥

सिंहे पुत्रवती नारी कन्यायां मानिनी शुमा ।

तुले विचचणा नारी वृश्चिके व्यभिचारिणी २७८ ॥

धने पितव्रता ज्ञेया मांसहीना च नक्रके ।

कुम्भे धनवती ज्ञेया मीने च चएला बुधैः ॥ २७१ ॥

टीका—मेषराशि से जो ऋतुमती हो तो व्यभिचारिणी, वृप मे सुलभोगिनी, मिथुन में धनयुक्ता, कर्क में दुःखी, सिंह में पुत्रवती, कन्या में धमागिनी, तुला में कुचाली, वृश्चिक में जारिणी, धन में पतिवता, मकर में कृशा, कुम्भ में धनयती श्रीर मीन में चपला होती है॥ २५०--२७६॥

## होरा फल-

स्ये च व्याधिसंयुक्ता चन्द्रे होरे पतिव्रता ।

छने होरे छ दौर्भाग्यं युधे होरे छ प्रत्रिणी ॥ २८० ॥

जीवे सर्वसमुद्धिः स्याद् भृगो सोभाग्यमेव च ।

शनौ सर्वविनाशाय होरकस्य फलं युधैः ॥ २८१ ॥

दोषा—स्व क्लोको का पूर्व चरु मे वेदियो ॥ २००-१८॥

| द्दीरा        | पत             | इ₁रा       | ! 4        |
|---------------|----------------|------------|------------|
| रित्र का होरा | रोगिर्सा       | शुरद हेंस  | #*C[*      |
| सोम वा होरा   | पदिमना         | शुर दा होस | 5          |
| भाम या होरा   | <u> </u> इसेवा | £ £ 11     | र्रो कि कि |
| उपवारेस       | দুদিখী         |            | 1          |

पुरुष--

मेपलग्ने द्रित च रूपभे धनसरुता । कामिनी मिथुने लग्ने कर्कट परिनाशिका ॥ २== !! सिंह पुत्रप्रस्ता च पतियुक्ता स्त्रिलग्नके । तुले चेवान्यतादायी दृश्चिके दुदुदुः सिनी ॥ २६३ ॥ घतुर्लग्ने घनेश्वर्यं मकरे कर्कशा भवेत् । क्रम्भे वंशदयक्ती च मीने सर्वयणान्विता ॥ २८४ ॥

टीका—मेप लग्न में यदि की ऋतुमति हो तो दृष्ट्रित होती है, र धनयुक्ता, मिथुन में कामिनी, कर्क में पविनाशिनी, सिंह में पुत्रम्बना, पविन्नता, नुला में श्राचतादायक. बृश्चिक में दृदुदुःखिता, धन में मकर में ककेशा, कुम्म में उमयर्गशनाशिनी श्रीर मीन में होती है॥ २०२—२०४॥

# ग्रहों का फल-

लाने राहुरच सोरिश्च रविचन्द्रों तथैंव छ ।
तदा सा विधवा नारी सर्वसीभाग्यवर्जिता ॥ २८॥ ॥
टीका—जिस तन में प्रथम छी रजस्यला दो उसमें गदि राह, ग्रानि, रवि, वि ये चार ब्रद्ध स्थित हों तो यह छी विध्या होतो है ॥ २८॥ ॥

#### रक्त फन्न-

शोणितो विन्हुमात्रेण स्वैरिणी चाल्यशोणिता ।
रक्ते रक्ते अवेखत्रः कृष्णो चैव मृतप्रजा ॥ २=६ ॥
पिष्टिले च भवेदन्था काकवन्था च पाग्हरे ।
पीते हुर्वारिणी ज्ञेया समगा ग्रञ्जसदृशे ॥ २=७ ॥
सिन्दूरवर्णे रक्ते हु कन्यासन्तितरेव च ॥

' टीका—प्रथम ऋतु दर्शन के समय रक्त विन्द्रमात्र श्रीर श्रव्पवर्ण हो तो वस्का फल यह है कि स्त्री व्यमिचारिएी हो, श्रीर रक्त वर्ण रुघर हो तो पुत्रवती, कार्ल हो तो मृतप्रज्ञा, पिव्हिल श्रयीत् गाड़ा हो तो वांस, पार्डुर वर्ण हो तो काकवन्त्री पीतवर्ण हो तो दुराचारिणी, गुजा फल के सहश्र हो तो सुमागिनी श्रीर सिन्दूर वर्ण हो तो कन्या प्रस्ता होती है ॥ २६६—२६७॥

#### कालफल---

पूर्वाह्ने सुभगा प्रोक्ता मध्याह्ने चैव निर्द्धना । चपराह्ने शुभा चैव सायाह्ने सर्वभोगिनी ॥ २८८॥ सन्ध्ययोरुभयोर्वेश्या निशीथे विधवा भवेत् । पूर्वरात्रे तथा वन्ध्या दुर्भगा सर्वसन्धिषु ॥ २८९॥

टीका—जिस छी का प्रथम ऋतुदर्शन प्रातःकाल हो तो यह सुभगा होगी, भिषाह में हो तो निर्धना, तीसरे पहर हो तो शुभा, सम्ध्या को हो तो सर्वभोगिनी, श्रीर दोनो सम्धि में हो तो वेश्या, श्राधी रात में हो तो विधवा, पूर्वरादि में हो तो यांभ श्रीर सब सन्धि में हो तो हुभंगा होगी॥ २८८-२८६॥

# पहिरे हुए बख्नो का फल-

अभगा श्वेतवस्त्रा च रोगिणी रक्तवस्त्रका । नीलाम्बरधरा नारी विधवा पुष्पवन्तिका ॥ २६०॥ भोगिनी पीतवस्त्रा च मिश्रवस्त्रा वरिषया । सूक्तमा स्यात्सूक्तवरत्रा च हृदवस्त्रा पितवता ॥ २६१॥ दुर्भगा जीर्णवस्त्रा च द्वभगा मध्यवाससा । धौतवस्त्रा शुभा नारी मिलनी मिलना भवेत् ॥ २६२॥

रीका—प्रथम प्रातु वे समय में यदि शी हवेत वरण पहिरे हो तो हावण, ताल पस्त्र हो तो रोतिजी, गीला पस्त्र हो तो विद्यार पीतवरण हो तो भीतिगी, मिल्पर्स पस्त्र हो तो पतिप्रिया हुएम पस्त्र हो तो हुशा मोटे वस्त्रहुता हो तो पतिन्त्रण जीर्ण वस्त्र हो तो हुर्भाविनी, मध्यम परप्रहुता हो तो सुमता फोसा हुशा प्रथ हो तो ग्रुमा त्रोश मिलिनवस्त्र पहिने हो तो सरित होनी है। २१६—२१२१

# रजस्वलायम-

यार्तवाभिष्टतां नार्रामेकतेश्मनि संश्रयेत् ।
न वान्यजातिसंस्पर्गं कुर्यात्पर्शं न व क्ववित् ॥ २६३॥
त्रिरात्रं स्वमुखं नेव द्रश्येद्यस्य कस्यवित् ।
नवाक्यं श्रावयेन्नेव न कुर्योद्दन्तवावनम् ॥ २६४॥
न कुर्यादार्त्वे नार्रा श्रद्याणार्मान्नणं तथा ।
यञ्जनास्यञ्जनं स्नानं श्रवासं वर्जयेत्तथा ॥ २६४॥
नखादिकृत्तनं रज्जतालपत्रादिवन्यनम् ।
नवे रारावे सर्जात तोयं चाञ्जलिना पिवेत् ॥ २६६॥

टीका—प्रथम ऋतुमती को एक घर में रहना, अन्य जाति से सार्थ न करन अपनी जाति में भी स्पर्ध न करना, तीन रात्रि अपना मुख किसी को न दिसान अपनी वार्री किसो को न सुनाना, दातुन नहीं करना, नज्ञ में का अवतोकन न करन काजत, तेन, स्नान, रास्ता चनना, डोरी का स्पर्ध, नात पत्र का बन्यन इन्होंदि कर्म न करना, नवीन मृत्तिका के पात्र में मोजन करना, और अबुती से दन पीन कहा है। २१३—२१६।

गर्माधान के महर्ते—

मृतों तु प्रयमे कार्य पुत्रक्त्रे शुभे दिने । मयामृलान्त्यपनान्तमुक्ता चन्द्रकते सित ॥ २१७॥

रीका-अयम ऋतुदर्शन के समय पुरुपनक्त और शुम हिन में मना, र्ने रेवरी, श्रमावस्या, पूर्णिमा इनको छोड़कर यलवान, चन्द्रमा में गर्मायान करन ोस्प है। २६७ :

> गर्गावान में खाड्य— गगडान्तं त्रिवियं त्यजेत्रिवनजन्मर्ज् च मृलान्तकम्

द्वं पोष्णमथोषरागदिवसं पातं तथा वेष्ट्रिम्।



# गर्भाधान मे लग्नशुद्धि-

न्दित्रिकोगोषु शुभैश्च पापैस्त्र्यायारिगैः **पुं**ग्रहदृष्टलग्ने । प्रोजांशकेऽब्जेऽपि च युरमरात्रौ चित्रादितीज्याश्विषु मध्यमं स्यात् ३०७

टीका—प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम ये केन्द्र है—इसमें श्रभप्रद्व हो, त्रिकीण वम, पञ्चम, इनमें श्रभप्रद्व होय, ३, ११, ६, इनमे पापप्रद्व हों, लग्न को पुरुपप्रद्व खते हो, श्रौर विषम नवांश में गर्भाधान श्रम है श्रोर समरात्रि, पुनर्जसु, पुष्य, गिरेवनी नत्त्रत्र मध्यम होते हैं ॥ ३०७॥

प्रथम गर्भिणी के पुंसवनादिक संस्कार—

मूलादित्रितये करे श्रवणके भाइद्रयाद्दीत्रये रेवत्यां मृगपञ्चके दिनकरे भौमे न रिक्तातियो । नेत्रे मास्यथवाग्निमासि धनुषि स्त्रीमीनयोश्च स्थिरे लग्ने पुंसवनं तथैव शुभदं सीमन्तकर्माष्टमे ॥ ३०८॥

टीका—मूल, पूर्वावाढ़ा, उत्तरापाढ़ा, हस्त, प्रवण, पूर्वाभाड्यदा, उत्तराभाड्यदा, द्वांत, पुनर्वसु, पुष्य, रेवती, ख्रांत्वनी, भरणी, कृष्तिका, रोहिणी, मृगिरार सीर रिव मियार लेने, ख्रीर रिक्ता तिथि वर्जनीय है खीर गर्भाधान से हुसरा और तीसरा सि खोर धन, बान्या, मीन छोर स्थिर लग्न में पुंसदन वर्म को करें और इन्हों नक्ष्य लग्नों में ख्रोर छहम मास में सीमन्तकर्म करना हुन कहा है। १०००।

#### वार पाल-

प्रस्थरच सौरेस्तनुहानिरिन्दोः प्रजामृतिः प्रंसवने बुधन्य । यको च वन्थ्या भवतीह शुक्रे स्त्रीपुत्रलामा रविमोमजीवः ॥३०८॥

्टीका--शिनपार यो पुंजपनवर्म यरै ते. सुष्ट् हो। चाटवार यो हार्देश का राह्म पषार को सन्तान का नाग कृतवार यो कावारणाया ( यकवार प्राप्ता ) झार सीव



#### मासेश्वर ज्ञान-

# मासेश्वरः सितकुजेज्यरवीन्दुसौरि— चन्द्रात्मजास्तनुपचन्द्रदिवाकाराः स्युः॥

# मासेश्वरज्ञानार्थं मासेशचक—

| 9          | २          | ą                   | ٧             | £            |
|------------|------------|---------------------|---------------|--------------|
| स्वामी-शुक | स्वामी भौम | स्वामी गुरु         | रवामी-रवि     | रवास'- न्य   |
| Ę          | v          | и                   | 3             | 30           |
| स्वामी-शनि | स्वामी-बुध | स्त्र. गर्वाधानलस्त | स्वामी-चन्द्र | स्त्रा (-पूच |

# गर्भिगोधर्म-

भूम्यां चैदोचनीचायामारीहणावरोहणे । नदीप्रनरणां चैद शकटारोहणं तथा ॥ ३१४ ॥ उम्रौषघं तथा चार मैथुन सारवाहनष् । इते पुंसदने चैद गर्मिणीं परिवर्जयेत् ॥ ३१४ ॥

दीका--पुंस्वनकर्म होने के उपरान्त गर्भिणी को ऊँचे नीचे स्थान पर चहना उतरना, भागकर चलना, नहीं नेरना, गाडी पर वैडकर चलना नीनण हार्यान् गरम स्रोपच, नीरस,सार स्रादि साना, मैशुन, भार उडाना थे सद समें दिलित । १९४-२००

## गर्भिखोत्रहन—

नामावराणि त्रिष्ठणोक्तानि तुरङ्गदेगे निधिनिधिनानि । अष्टो च भाग लभते च शेषं समे च कन्या विषमे च पुत्रः ॥ ३६८ ॥

दीका—गर्भिकी दो नाम एकर दो नियुत्ते दोर नियुत्ते ह को नौर हैन है नाम नन मिनाके वर्तमान तिथि मिलावे चौर पाड का नाम वे भीप पार पान वहें नो ना रा स्रोर विषम दसे तो पुत्र दोव ॥ ३१६।

#### प्रकारान्तर--

# नखद्रयं गिंभेणिनामधेयं तिथिषयुक्तं शरसंयुनं च । एकेन हीनं नवभागदेयं समे कुमारी विषमेच पुत्रः ॥३१%

टीका—४० या २२ में गर्मिणी का नामार्त्तर जोड़ देना श्रीर ग्रुक्तपत के प्रतिता से वर्तमान तिथि जोड़ना श्रीर ४ श्रीर सम मिलाकर १ कम करना श्रनता । का भाग देने से वियम/श्रीय बचे तो पुत्र श्रीर सम श्रीय बचे तो कन्या की स्पर्ध जानना ॥१३६७॥

# प्रयुतिम्यान प्रवेश नचत्र—

रोहिगयेन्द्रवयोष्णोषु स्वातीवारुणयोरिष । पुनर्वसो पुष्यहस्ते धनिष्ठात्र्युत्तरासु च ॥ ३१८॥ मैत्रे त्वाष्ट्रे तथाश्विन्यां स्तिकागारवेशनम् । प्रस्रतिसम्भवे काले सद्य एव प्रवेशयेत् ॥ ३१९॥

टोका—रोहिणी, मृगशिरा, रेयती, स्वार्ता, शतिमया, पुनर्वसु, पुष्य, हरू घनिष्ठा, तीनों उत्तरा, श्रमुराघा, चित्रा, श्रश्यिनी इन नज्ञत्रों में तस्कात प्रवेश करावे ॥ ३१६-३१६॥

# गर्भ के लचण-

# कललं च घनं शाखास्थित्वश्रोमोद्गमः स्मृतिः । सक्तिरुद्रेगसंस्तिर्मासेत्वाचानतः ऋमात् ॥ ३२०॥

टीका—गर्भाधान से १० मास तक गर्भ का रूप कहते हैं। प्रयम एक मास में कलल याने शक रुधिर इसके संयोग से पिरिडत होता है। २ मास में धन याने वर्ष पिर्ड इड़ होता है। २ मास में उस पिर्ड में शासा याने इस्त छोर पाइ उत्पन्न होते हैं। ४ मास में अस्य पर त्यं याने चमड़ा।६ मास में रोम याने केश होते हैं। ४ मास में उस पर त्यं याने चमड़ा।६ मास में रोम याने केश होते हैं। ७ मास में स्मृति श्रयांत् गान होता है। द मास में जुधा। ६ मास में उद्देग श्रयांत् गर्भस्यल उदर से निकलने की इञ्छा करता है। १० मास में प्रसन्न जानना चाहिये॥ ३२०॥

#### प्रसृति समय का प्रश्न-

मीने मेपे स्त्रियों द्वे च चतस्रो वृषक्तम्भयोः । त्रुलाकन्यकयोः सप्त वागाच्या धनकर्कयोः ॥ ३२१ ॥ त्र्यन्यलग्ने भवेत्तिस्र एवं ज्ञेयं विचत्रगाः । यथा राहुस्तथा शय्या भौमे खट्वाङ्गभङ्गता ॥ ३२२ ॥ रविस्थाने भवेद्दीपः शनिस्थाने तु नालकम् ।

टीका--मीन श्रथवा मेप इन लग्नों में जो स्त्री के प्रसव होय तो उस समय उसके निकट दो स्त्रियां, श्रीर वृप क्रम्भ में होय तो ४, तुला, कन्या से होय तो ७, धन श्रीर कर्क से ४, श्रन्य लग्नों में तीन स्त्रियां जाननी चाहिये। जनमकुएडली के मध्य जिस दिशा में राहु स्थिर हो उसी दिशा में शब्या जाननी, जिस लग्न में मङ्गल वैटा हो उससे खाट का श्रद्ध भद्ध जानिये, जिस स्थान में रिव हो उससे दीपक श्रीर जिस राशि में शनि हो उसमें नाल समक्षना॥ ३२१-३२२॥

#### तिथिगएडान्त—

पूर्णानन्दाख्ययोस्तिथ्योः सन्धिनिडिद्यं तथा । गराडान्तं मृत्युदं जन्मयात्रोद्राहत्रतादिषु ॥ ३२३ ।।

टीका—पूर्णा तिथि किह्ये १४, ४, १०, श्रीर पिढ़वा, छुठ, प्रतादशी किह्ये नन्दा की दो घटी श्रर्थात् पूर्णिमा, पञ्चमी, दशमी के श्रन्त की एक २ श्रीर पिडवा, छुठ, एकादशी के श्रादि की एक घड़ी तिथि गएडान्त है, यात्रा, विवाह, यज्ञोपवीत में विर्जित है, करे तो मृत्यु होय ॥ ३२३॥

#### लग्नगएडान्त--

कुलीरसिहयोः कीटचापयोर्मीनमेपयोः । गराडान्तमन्तराले स्याद् र्घाटकार्द्ध मृतिप्रदम् ॥ ३२२ ॥ टीका--कर्क सिंह इन दोनों कानों की घटिका आधी और कम से कि और घन, मीन, मेप, इनके आदि की आधी घटी लग्नगएडान्त हैं कि करे तो ये मृत्यु देने हैं॥ ३२८॥

# नचत्रगएडान्त--

पांष्णाश्विन्योः सार्षपित्र्यर्ज्योश्च यच ज्येष्ठामूलयोरन्तराल्य। तद्गराज्ञान्तं स्याचलुर्नाज्ञिकं हि यात्राजन्मोद्राहकालेप्यनिष्टम्॥३

# जातक ।

वन्मकाल में गण्डान्त का श्रुमाश्चम फल— श्रुरिवनीमवमुलानां पूर्वार्क्षे वाध्यते पिता । पूर्पादि शाक्रपश्चार्क्षे जननीं वाधते शिशुः ॥ ३२६॥ सर्वषां गण्डजातानां परित्याणो विधीयते । वर्जयेहर्नः शावे तच पागमासिकं भवेत् ॥ ३२७॥

र्टाका—श्रद्यिकी, मधा, मृल इन नचओं के पूर्वाई में जन्म हो तो पिता श्रिश्यम, श्रीर रेवकी, त्येष्ठा इन दोनों नचओं के उत्तराई में जन्म हो तो माता श्रिश्यम श्रीर गएडान्त में जन्म हो तो शिशु का त्याग करना योग्य है अथवा इस नक पुत्र को न देखें॥ ३२६-३२७॥

कृष्णचतुर्वशो का जनम फल— कृष्णपापची चतुर्वश्यां प्रस्ते पड्विधं फलम् । चतुर्वश्याश्च पड्नेभागान् क्योदादो शुभं स्मृतम् ॥ ३२६ दितीये पितरं हन्ति तृतीये मातरं तथा । चतुर्थे मातुलं हन्ति पञ्चमे वंशनाशनम् ॥ ३२९ ॥ पष्ठे च धनहानिः स्यादात्मनो वंशनाशनम् ।

टीका—जो रुप्णचतुर्दशी को जन्म हो तो तिथि के छ खराड दश दश घटिका के जो प्रथम खराड में जन्म हो तो शुभ, द्वितीय में पिता को अश्वभ, तृतीय मे माता अश्वभ, चतुर्थ में मामा को अश्वभ, पञ्चम मे वशनाश, छुठे में धनहानिकारक र अपने वंश का नाशक जानिये॥ ३२८–३२६॥

श्रभावास्या के जन्म का फल-

सिनीवात्यां प्रस्ताश्च दासी भार्या पशुस्तथा ॥ ३३० ॥ गजोऽश्वो महिषी चैव शकस्यापि श्रियं हरेत् । इडुप्रस्तिर्यर्थं सर्वदोषकरी स्मृता ॥ ३३१ ॥ यस्य प्रस्तिरेतेषां तस्यायुर्धननाशनम् । सर्वगण्डसमस्तत्र दोषस्त प्रवलो भवेत् ॥ ३३२ ॥

र्टोका--चतुर्दशीयुक्त श्रमावास्या को दासी श्रथवा भार्या, गाय, हस्तिनी, घोड़ी, स जो प्रसुता हो तो वे इन्द्र की भी सम्पत्ति हर लेती है श्रीर ठीक श्रमावस्या को दुता हो तो वहुत से दोप लगे श्रीर जिसकी इनमें प्रसृति हो उसके श्रायु तथा धन । नाश हो श्रीर गएडान्त मे प्रसृति हो तो वहुत से दोप ज्ञानिये ॥ ३३०-३३२ ॥

दिनच्यादिक का फल-

दिनचये व्यतीपाते व्याघाते विष्टिवैष्टतो । शूले गरांडऽतिगरांडे च परिघे यमघराटके ॥ ३३३ ॥ कालदरांडे मृत्युयोगे दम्घयोगे सदारुगो । तिसमन् गरांडदिने प्राप्ते प्रस्तिर्यदि जायते ॥ ३३४ ॥ श्रतिदोषकरी प्रोक्ता तत्र पापयुना सता । ज्येष्ठादो जनने माना दिनीये जनने पिता ॥ २२४ ॥ तृतीये जननी भ्राता स्वयं माता चतुर्थक । त्यात्मानं पञ्चमे हन्ति पष्ठे गोत्रज्ञयो भवेत् ॥ २२६ ॥ सप्तमे चोभयकुलं ज्येष्ठभातरमष्टमे । नवमे श्वशुरं चैव सर्वं हन्ति दशांशके ॥ २२७ ॥

दीका-- ज्येष्ठा नत्तत्र में जो जन्म तोय तो उस नदाय के साठ घड़ियों के भाग समान करे तिसका फल दूरा प्रकार से जाने। प्रथम छ घड़ी में जन्म हो माता को अग्रुभ, वृसरा भाग पिता को, तीसरा मामा को, चौथा माता को, शिशु को, छुडा भाग गोत्रजों को, सात्याँ पिता तथा नाना के परिवार को, आश्रि वहे आता को, नवम श्वसुर को, दशवाँ सर्वजनों को युरा है॥ ३३४-३३७॥

# मूल नचत्र का फल--

मुलं म्तम्भस्तक् च शाखा पत्रं पुष्पं फलं शिखा।
वेदाश्च मुनयश्चैव दिशश्च वसवस्तथा ॥ ३३८॥
नन्दावाग्गरसारुद्रामुलभेदाः प्रकीर्तिताः ।
मुले मुलविनाशाय स्तम्भे हानिर्धनत्त्रयः ॥ ३३९॥
विच आतृविनाशाय शाखा मानुविनाशहत्।
पत्रे सपरिवारः स्यात्पुष्पेषु नृपवहर्भः॥ ३४०॥
फलेषु लभते राज्यं शिखायामत्पन्नीवितम्।

. टीका—मूल नत्तत्र को मुलबृत्त कल्पना करते हैं तिसकी ६० घटो के स्थान इस ,ित है, प्रथम ४ घटिका बृत्त का मूल तिनमें जन्म होय तो नाश, दूसरा भाग ७ टेका स्तम्भ तिन में हानि श्रीर धन का नाश, तीसरा भाग ६० घटिका बृत्त की चा तिनमें भाता को अशुभ होता है, चीथा भाग प्र घटिका शाखा तिनमें मामा रे श्राष्ट्रम, पांच मां भाग ६ घटी बृत्त के पत्र तिनमें परिवार का नाश, छा भाग ६ टी पुष्प तिनमें राजमन्त्री हो, सातवां भाग ६ घटी फल तिनमें राज्यप्राप्ति हो, एव तिनमें राज्यप्राप्ति हो, एव तिनमें राज्यप्राप्ति हो, एव स्थान का फल जानिये ॥ ३३८-३४०॥

जन्मकाल में मूल नचत्र किस लोक में है इसके जानने का प्रकार-

र्यालिसिंहेषु घटे च मूलं दिवि स्थितं युग्मतुलाङ्गनान्ये । पातालगं मेरधतुः इलोरनकेषु मत्ये व्विति संसम्सन्ति ॥ २४१॥

टोका--वृप, कुम्म, वृश्चिक इन लग्नो मे जन्म हो तो उस दिन मूल नतत्र स्वर्ग होता है तिसका फल राज्यश्राप्ति श्रीर मिथुन, तुला, मीन मे मूल पाताल में गिनिये तिसका फल धनशाप्ति, श्रीर मेप, धन, कर्क, मकर इन लग्नो मे मूल मृत्यु लोक मे होता है इसका फल कुटुम्यनाश है। यह १२ लग्नो के फल है॥ २४६॥

श्राश्लेषा नचत्र का नशकार चक--

मुद्धिस्यनेत्रगलकांसयुगं च बाहु-हज्जानुग्रह्मपद्मित्यहिदेहभागः । वागादिनेत्रहुतभुक्श्रुतिनागरुद्र-परानन्दपञ्चिश्वरसः ऋमशस्तु नाह्यः ॥ ३४२ ॥ राज्यं पिनृज्यो मानृनाशः कामिक्रयारितः । पिनृमक्तो बलो स्वप्नस्त्यागो मोगो धनो ऋमात् ॥३४३ ॥

टीका—प्रश्लेषा नज्ञत्र की घटिकाणी को नरावार चार में स्थापन वरते में प्रथम ६ घटिका मस्तक तिनका फल राज्यप्राप्ति, हिनीय ७ घटी नेत्र मुख निन्धा फल पिता का नाश, तीलरा विज्ञा दो घटी निनका फल माता का ना, बीते ३ घटिका श्रीवा तिनका फल परस्त्रीरत, पांचवां भाग ४ घटी दोनों कांघे फल श्रात्मघाती, श्राठवां भाग ६ घटी दोनों जानु तिनका फल त्यागी, नवं है घटिका गुहा तिनका फल भोगी, दशवां भाग ४ घटी दोनों पांच तिनका कि धनवान् । इसी क्रम से जिस विभाग में जन्म हो उसका फल स्थानानुसार योग्य है ॥ ३४२-३४३॥

गोमुखप्रसव का नचन्र--

प्रषाश्विनौ यरौ सार्पमघाचित्रेन्द्रमूलमे ।

एषु नज्ञातानां कुर्याद् गोजननं शुभम् ॥ ३४४॥ टीका—रेवती, श्रश्वनी, पुष्य, श्राश्लेषा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा श्रीर म्ल (ले नज्ज्ञों में वालक का जन्म दो तो गोसुखमसव शान्ति करने से श्रभ है॥ ३४४॥

जन्मसमय में स्यीदिग्रहों का फल।

तनुस्थान-

लग्नस्थितो दिनकरः क्रहतेऽङ्गवीडां
पृथ्वीस्रतो वितन्तते रुधिरप्रकोषम् ॥
छ्रायास्रतः प्रक्रहते बहुदुःखभाजं
जीवेन्दुभार्गवबुधाः सुखकान्तिदाः स्युः ॥ ३४४ ॥
धनस्थान—

दुःखावहा घनविनाशकराः प्रदिष्टा वित्ते स्थिता रविशनैश्चरभूमिपुत्राः । चन्द्रो बुधः सुरग्रर्भृग्धनन्दनो वा नानाविष् धनचयं क्रस्ते धनस्थः ॥ ३४६ ॥

सहजस्थान—

भानुः करोति विरुजं रजनीकरोऽपि कीर्त्यायुतं चितिसुतः प्रचुरप्रकोपम् ॥ ऋिंद्ध ब्रघः सुधिपगां सुविनीतवेपं स्त्रीगां प्रियं ग्रहकवी रविजस्तृतीये ॥ २४७ ॥ सहस्त्रान—

श्रादित्यभोमशनयः सुखयितिताङ्गं क्विन्ति जन्मिन नरं सुनिरं चतुर्थे । सोमो बुधः सुरग्ररुम् ग्रनन्दनो वा सौस्यान्त्रितं च नृपकर्मरतः प्रधानम् ॥ २२=॥ सतस्यान--

पुत्रे रिवः प्रचुरकोपयुतं वृषश्च स्वल्पात्मजं शनिधरातनुजीव-पुत्रम् ।

शुक्तेन्दुदेवग्ररवः सुतधामसंग्थाः

कुर्वन्ति प्रत्रवहुलं खुखिन खुरूपम् ॥ २४६ ॥ रिक्रथान—

रिष्ठस्थान— मार्तराङ्भूमितनुजा हतरात्रुपन पङ्गुनरं रिष्ठगृहष्वतिषूजनीयम् ।

काव्येन्दुजो मतिविद्यीनमनत्यरोग जीवः करोति दिकल भरण ग्रागाः ॥ ३३०॥ जाकार्यः—

तिग्मांशुभोमर्रावजाः किल स्प्तरस्य जायां इवर्गनिरतां तट सन्तरिज्य ।

जीवेन्द्रमार्गवत्रधा २८६त्रङ्काः स्पान्तितां जनमनोरम्बरकानसः ॥ २४६

सर्वे ग्रहा दिनवरप्रहरा निकास सुस्यम्थित विस्तृते विस्त इप्युक्तिस् । गन्नाभिनाद्यरितेहिदनाद्रपष्टिं सोल्येदिहीननिनेनानानेन्द्रेतस्य ॥ ३४२ ॥

इनेन्द्रित ग्रिनेन्द्रकरम्पित्यः इनेन्द्रित इनेन्द्रिते विनीते इगीतम् । इने इने स्टनुतः सगाजनत्त्री इनेक्ष्रियास् निर्ते इन्ने महत्रम् ॥ ३४२॥ इनेक्ष्रम्—

चाहित्यनीनगनयः किन कर्नमंग्याः इन्द्रं नहें बहुइकर्गनं इन्द्रम् । इन्द्रः इक्वीनिस्यमा बहुविनयुक्तं भूगन्तितं इपप्ट शुभक्तमंभाजम् ॥ ३४४ ॥

लामस्ति दिनक्तं स्वतानष्टकं डाग्यदिवंहुदनं जितिकः जिद्यागम् । मोत्यो दिवेक्छनगं च दनाष्ट्याच्यः रुक्तः करोदि मण्णं गविकः छक्वेदिम् ॥ २०४॥

च्यंः कोति इतं व्ययनो विगानं कार्णं गर्जा विदिन्तो बहुपायशानस्। बटालको नत्वनं विद्याः कृगाङ्गं युको बहुव्ययकरं गविकः च्रतीक्रम् ॥ २४६ ॥ गृहकेत्वनं सर्वं मन्द्रक्तियां हुवैः॥

र्डका—इस्प तान के वह श्रादि वाद्य स्थानों में दो बह पड़े हाँ उनके हुण<sup>क्री</sup> दातने के निये कोड़क देनिये होंच सहु केतु के जल यूनि के समान जानिये। देहा नीए



जन्मकाल में पालक के मृत्युकारक अह

चन्द्रेऽष्टमे जन्मलग्नात्सप्तमे धरणीख्ते । तथा च नवमे राहो रानो जन्मिन संस्थिते ॥ २४७॥ युरो तृतीये चाऽऽके तु पत्रमे पष्टमे मुगो । युधे चतुर्थे जातश्चेत्र जोवति कदाचन ॥ २४=॥

टीका—जन्मलग्न से चन्द्रमा शएमर्यान में, मीम ७ स्थान में, राष्ट्र ह स्थान में, शनि जन्मलग्न में, गुरु एतीय में, सूर्य ४ स्थान में, शुक्र ६ रथान में, सुघ ४ स्थान में, पेने बह पड़े हों तो शिशु मृत्यु को प्राप्त होना है ॥ ३४७-३४८॥

जन्मलग्न में सी के मृत्युकारक ग्रह—

पण्डे च भवने भौमो राहुः सप्तमसम्भवः । श्रष्टमे च यदा सौरिस्तस्य भार्या न जीवति ॥ ३४६ ॥

टीका—जन्मलग्न से भीम लुट स्थान में, राष्ट्र ७ स्थान में, शनि = स्थान में, वेहे पेसे प्रद्य जिसकी कुएडली में पड़े हों उस पुरुप की स्त्री न तीवे॥ २४६॥

अच्छे पराक्रमी ग्रह—

मृतौँ शुक्रबुधौ यस्य केन्द्रे चैव वृहस्पतिः । दशमेऽङ्गारको यस्य स ज्ञेयः कुलदीपकः ॥ ३६०॥

टीका—जिसके जनमलग्न में शुक्त, बुध श्रोर केन्द्र श्रयांत् प्रथम, चतुर्ध, सप्तम बीर दशम इन स्थानों में शृहरपति तथा दशमस्थान में महस्स हो तो उस बालक की कुलदीपक जानिये॥ ३६०॥

श्रपराकमी ग्रह—

नैव शुक्रो खुधो नैव नास्ति केन्द्रे बृहस्पतिः । दशमोऽङ्गारको नैव स जातः किं करिष्यति ॥ २६१ ॥ टीका—जिस वालफ के लग्न में बुध, शुक्र श्रथवा केन्द्र में बृहरुपति श्रथवा मस्थान में मक्तल ऐसे ग्रह न पड़े हों तो उसका जन्म होना बृथा जानिये ॥३६१॥

### जातिभ्रं शकारक योग-

घनस्थाने यदा सौरिः सैंहिकेयो घरात्मजः। शुक्रो ग्ररुः सप्तमे च त्वष्टमौ रविचन्द्रकौ ॥ २६२ ॥ ब्रह्मपुत्रे पदे वापि वेश्यास च सदा रितः। प्राप्ते विंशतिमे वर्षे म्लेच्छो भवति नान्यथा॥ ३६३ ॥

टीका—जिसके धनस्थान मे शनि, राहु, मङ्गल श्रौर सप्तम स्थान मे शुक्र, तथा श्रप्टम स्थान मे रिव, चन्द्र ऐसे श्रद्ध हो वह वालक कदाचित् ब्राप्तण जाति भी जन्म पावे तथापि वेश्याप्रसङ्गी हो श्रीर वीसवी वर्ष की श्रयस्था में श्रि में स्वेच्छ होय ॥ ३६२-३६३ ॥

## माता पिता के नाशक--

पष्ठे च द्वादशे राशौ यदा पापग्रहो भवेत् । तदा मातृभयं विद्याच्चतुर्थे दशमे पितुः ॥ ३६४ ॥

टीका—जो छुठे अथवा वारहवं स्थान मे पापप्रह हों तो माता को अग्रम अयवा र्प, दशम स्थान में पापग्रह हों तो पिता को अग्रम होता है ॥ ३६४ ॥

#### मृत्युकारक ग्रह—

अको राहुः कुजः सौरिर्लग्नात् तिष्टन्ति पञ्चमे । पितरं मातरं हन्ति आतरं स्वशिश्न्कमात् ॥ २६४॥

र्टीका—जो सूर्य, राहु, मङ्गल, शनि ये घट जन्मल्यन से पॉचर्चे स्थान में हों टो व से रिव पिता को, राहु माता को भौमश्भाता को छोर शनि श्रयने दालदों के ये घग्रम हैं ॥ ३६४०॥ लग्नस्थाने यदा सोरिः पछ भवति चन्द्रमाः । कुजस्तु सप्तमस्थाने पिता तस्य न जीवित ॥ ३६६॥

टीफा—जिसके जनगलन में शनि होंग एउँ क्यान में चन्द्रमा, सलम में मान पेसे ब्रह हों उसका पिता न होंगे॥ ३६६॥

पातालस्थो यदा राहुश्चेन्दुः पष्टाष्टमेऽपि च । पापदृष्टो विशेषेण सद्यः प्रागहरः शिशोः ॥ ३६७॥

टीका—जन्मलग्न ने सप्तम रथान में राष्ट्र, एडें राथना शाटपें स्थान में अन्त्रम श्रीर शेप श्रहों की पापटिए, जो केने शह हों तो जन्म होने ही यातक को मृत्यु हो। ३६

जन्मलग्ने यदा राहुः पृष्ठो भवति चन्द्रमाः। जातो मृत्युमवाप्नोति कुदृष्ट्यां त्वपमृत्युना॥ ३६८॥

टीका—यदि जन्मलग्न में राष्ट्र श्रीर पष्ट स्थान में चन्द्रमा हो तो जन्मते ही बार्क मृत्यु हो श्रीर जन्मलग्न पर किसी बढ़ की कुरुष्टि हो तो श्रपमृत्यु होती है ॥ ३६।

जन्मलग्ने यदा भौमश्चाष्टमे च बृहस्पतिः । वर्षे च द्रादशे मृत्युर्यदि रत्नति शङ्करः ॥ ३६९॥

टीका-यदि जनमलग्न में महत्त और अष्टम रथान में युद्धरवित हों तो बा वर्ष में शहर के रचक होने पर भी पह मृत्यु से नहीं वच सकता ॥ ३६६॥

शनिचेत्रे यदा सूर्यो भाउचेत्रे यदा शनिः । वर्षे च द्वादशे मृत्युर्देवो वै राविता यदि ॥ ३७०॥

टीका--जो शनि के चेत्र में सूर्य हो और सूर्य के गृह में शनि हो तो । वर्ष देवरिवत होने पर भी वह शिशु मृत्यु को प्राप्त होता है ॥ ३०० ॥

> षष्ठोऽष्टमस्तथा मूर्तो जन्मकाले यदा बुधः । चतुर्थवर्षे मृत्युश्च यदि रज्ञति शङ्करः ॥ ३७१ ॥

टीका--पष्ट, अष्टम अथवा जन्मलग्न में बुध हो तो चौथे वर्ष शहर भी रत्ना करें भो भी वालक न वचे ॥ ३७१ ॥

भौमचेत्रे यदा जीवः षष्टाष्टास च चन्द्रमाः । वषऽष्टमेऽपि मृत्युवें ईश्वरो रितता यदि ॥ ३७२ ॥

टीका--मङ्गल के घर में वृहस्पित और पष्ट श्रष्टम स्थान में चन्द्रमा हो तो ईश्वर से रिचत होने पर भी वालक आठवे वर्ष मृत्यु को प्राप्त होगा ॥ ३७२ ॥

दशमोऽपि यदा राहुर्जन्मलग्ने यदा भवेत् । वर्षे त षोडशे ज्ञेयो व्रधेर्म्यः युर्नरस्य च ॥ ३७३ ॥

टीका—जन्मलग्न से दशम स्थान मे श्रथवा जन्मलग्न मे राहु हो तो सोलहयं वर्ष मनुष्य की मृत्यु हो ॥ ३७३ ॥

ग्रहो की दृष्टि---

पादैकहिर्दशसे तृतीये द्विपादहिर्नवपञ्चमे च । त्रिपादहिरुचतुरहके च सम्पूर्णहिरः समसप्तके च ॥३७४॥ शनेस्त्वेकादशे पूर्णहिर्जीवस्य कोणके । बुधैर्ज्ञेया पूर्णहिर्मोमस्य चतुरहके ॥ ३७४॥

दीका—ग्रद्ध अपने स्थान से दसने और तीसरे तथान में जो ग्रह या रागि होने उसको एक पाद-हिए से देखता है,इसी जम से नवम पञ्चम हथान ने ग्रह हो दिपाद दिए से देखता है, चीधे और शाहवे स्थान में जो ग्रह पड़े उसनो वे त्रिपाद दिए से ओर जो सप्तम स्थानी हो उसको पूर्ण समदिए जानिये। शर्नेम्चर पशादम अथना तीसरे स्थान को पूर्णदिए से देखता है पोचवे नने हो गुर और चतुर्थ अपम स्थान को भीम पूर्णदिए से देखते हैं॥ ३७४—-३७४॥

ग्रहों का उच्चत्व व नीचन्व-

रविमेषे तुले नीचो वृषं चन्द्रस्तु वृश्चिकं । भौमश्च नको कर्ने च न्धियां सोम्यो भएं तथा ॥ ३७६ ॥ ग्रहः कर्के च नके च मोनकत्ये सिनत्य च । मन्द्रखलायां मेपे च कत्या राहुर्ग्रहस्य च ॥ ३००॥ राहुर्ज्ञभे ल चापे च तमोचत्केतुजं फलम् । प्रोक्तं ग्रहाणामुच्चतं नीचतं च कमाइ वृद्यः॥ ३००॥

टीका--उन इलोकों का सभं चक में देखिये ॥ ३७१--३३= म

| उत्  | रवि | सन्द्र | भीन  | 44      | \$7.5 | 212   | शनि | गडु       | \$7. |
|------|-----|--------|------|---------|-------|-------|-----|-----------|------|
| उच्च | भेष | पूर    | महर् | स्त्रमा | 45    | मीन   | g   | करा निपुन | 377  |
| मीच  | दुग | पृश्चि | पर्क | मोन     | गहर   | गन्दा | देश | धन        | भेग  |

#### जन्म का फल-

मेषे दैन्यमुणैति गर्वितरृषे नानामतिर्मन्मथे श्ररः कर्कटके एतश्च वनपे कन्या च मानान्विता। सत्यं चैव तुले त्वलौ मिलनता पापान्वितं वै घरु मु र्खीऽयं मकरे घटे चतुरता मीने त्वधीरा मितः॥ ३७६॥

टीका—मेप लग्न में जन्म हो तो दीनता, तृप में गर्वित, मिथुन में नाना प्रकार की चुिद युत, कर्क में वड़ा शर, सिंह में स्थिर चुिद, कन्या में अत्यन्त भानी, तुला में सत्यवादी, चृश्चिक में मलीन, धन में पापवुद्धि, मकर में मूर्स, कुम्भ में चतुर और मीन में चड़ा श्रधीर (कायर) होता है॥ ३७६॥

## पतिनाशक ग्रह--

लग्ने च सप्तमे पापे सप्तमे वत्सरे पतिः । प्रियते चाष्टमे वर्षे चन्द्रः षष्ठाष्टमे यदि ॥ ३८०॥ टीका-स्त्रों के जन्मकाल में लग्न में पापप्रहहों तो ७ वर्ष में पति का नाश जानना गैर चन्द्र पष्ठ वा अएम स्थान में हो तो अएम वर्ष में पति का नाश जानना ॥३८०॥

#### प्रकारान्तर--

दाद्शे चाष्टमे भौसे कूरे तत्रैव संस्थिते ।

लम्ने च सिंहिकापुत्रे रराडा भवति कन्यका ॥ ३८९ ॥

टीका-जन्म समय में १२, = स्थान में जो महल हो श्रोर कृर श्रह भी १२,= यान में जो हो श्रीर लग्न में राहु हो तो रत्री विश्ववा हो ऐसा जानना॥ ३=१॥

दूसरा प्रकार-

लग्नात्सप्तमगः पापश्चन्द्रात्सप्तमगोऽपि वा ।

सचो निहन्ति दग्पत्योरेकं नास्यत्र संरायः ॥ ३=२ ॥

दीका- जो लग्न से सप्तम रथान में पापप्रह हो और चन्द्रमा से लप्नम न्यान पापप्रह हो तो विवाह से श्रहप काल से स्त्री प्रथवा पति की मृत्यु तो ॥ ३=२॥ विस्तो यदि कर्कमुपागतो हिमकरो मकरोपगतो सदेत् ।

केल जलोदरसञ्जनिता तदा निधनता वनिनाचु तु कीर्तिता ॥३८२॥

टीका-जो शनेश्चर कर्कराणि में हो श्रीर चन्द्रमा मकरराणि में हो तो जारोदर गिसे स्त्री का नाश हो॥ ३८३॥

निशाकरः पापसुगान्तरस्थः शस्त्राग्निपृत्युं कुत्रमे करोति ।

पापे समरम्थेऽन्यखगे च धर्मे किलाङ्गना प्रविज्ञतत्वसेति ॥३ = १॥

दीका-जो चन्द्रमा पापप्रद के मध्य में केश हो तो शस्त्र न मृत्यु बहुना चौर को बन्द्रमा मझल की राशि में वेश हो तो चानिन के जलकर नाग बहुना चौर को पप्रद सन्तम स्थान में अथवा नयम स्थान ने चान्य शुक्रप्रह हो तो रबी सायाय- स्थापी वेदान्तिनो होती है॥ ३०४॥

सप्तमे दिनपतो पतिसुक्ता जिएको च विधवा खनु दाल्ये।

पापखेचरिवलोकनयाते मन्द्रेग च युद्दा जरता स्यान् ॥२ = १॥ दीका-को स्त्री को जनमलान ने सलमस्यान में सूर्य हो तो पित्याना कहाल होत में महल सलम हो तो वाल प्यर्था में वेषस्य हो चोट को सल्यन पारणह हो में योगन श्रम्स्या में विषया हो चोट को सलम स्थान में गनहरूर हा हो हुट अपस्था में वैषय प्राप्त हो पेना जानिये॥ इन्हे॥

लग्ने सितेन्द्र कुजमन्द्रसम्यो क्रेर जितो। नाज्यस्ता च। याना । समरे कुजांशेऽर्वचनेव हुटे विन्ह्योनिस्च गुना गुनांत ।।६=६॥

स्यिरी सजलाभिनो हिमातः शैलागगाना मृति-भौमेन्द्रकसुनाः ग्नरा नजलगाः स्यात्र्यनाणादिनः। स्यीचन्द्रमसौ खलेजितगती कनगाएती वन्तुना तो चेद्रचङ्गविलम्नसंस्थितकरो तोये निमम्नततः॥३=॥ टीका- जो मूर्य, महल, ये दसरें ता लोगे रूपान में हों तो पापाल के ही फहना । शोर जो महल, चन्द्र, शनि ये ताल से जानम या चतुर्थ वा दिनीय स्म

में बेडे हों तो कू पा, बावली, तालाय लाहि ने मृत्यु कहना । और जी सूर्य, कहा को पापप्रद देखते हो या युक्त हो तो उस स्वी को यन्धु सुन्ह कहना। और जो ही

बन्द्र के बिस्पमाय में हों तो जल ने मृत्य कहना चार्दिये॥ ३८७॥

समे विलग्ने यदि संस्थिताः स्युर्वलान्विताः शुक्रमुधेन्दुर्जीवाः। स्यात्कामिनी ब्रह्मविचारवर्चा परागमज्ञानविराजमाना ॥ ३८६॥ टीका- जो समराशि का लग्न हो और उसमें गुफ, तुध, चन्द्र, गुढ वे बत्तुर्ण

हों तो वह स्त्री ब्रह्मिवचार करे और उत्तम मकार की गात्री हो॥ ३८८॥

सप्तमे भागवे जाता कलदोपकरा भवत ।

कर्कराशिस्थिते भोमे स्वरा अमित वेश्मस् ॥ ३=१ ॥ टीका—जिस स्त्री के लग्न से सप्तम स्थान में जो शुक्र ही तो कुल को हुवित की श्रीर जो कर्कराशि में मद्गल हो तो वन्ध्या श्रीर दूसरे के घर में वास करे। हिन्ही

पापयोरन्तरे लग्ने चन्द्रे वा यदि कन्यका ।

जायते च तदा हन्ति पितृश्वशुरयोः कुलम् ॥ ३६०॥ टीका—जो लग्न को पापप्रह की कर्तरी हो अथवा चन्द्रमा को पापप्रह फर्तरी हो तो वह स्त्री दोनों वंश की घात करने वाली होती है ॥ ३६० ॥

तनुस्थान---मृतौँ करोति विधवां दिनकुक्कजश्च राहुविनष्टतनयां रविजो दिखाम्। शुकः शशाङ्कतनयश्च ग्रहश्च साध्वी-मायुः त्यं च कुरुतेऽत्र च शर्वरोशः ॥ ३११ ॥ धनस्थान-

क्रविन्ति भास्करशनैश्चरराहुभौगाः

दारिद्रच दुः खम तुलं नियतं दितीये ।

वित्तेश्वरीमंविधवां ग्ररुशुक्रसौम्यां

नारीं प्रस्ततनयां करते शशाङ्कः ॥ ३९२ ॥

सहजस्थान-

स्येन्द्रभौमग्रहशुक्रब्रधास्तृतीये

कुर्यः स्त्रियं बहुसुतां धनभागिनीं च ।

सत्यं दिवाक्ररस्तः कुरुते धनाढ्यां

लक्सीं ददाति नियतं किल सेंहिकेयः ॥ ३१३ ॥

सुहत्स्थान-

स्वल्पं पयो भवति सूर्यस्रते चतुर्थे

दौर्माग्यमुष्णिकरणाः करते राशी च ।

राहुर्विनष्टतनयां जितिजोऽत्यवीजां

सौख्यान्वितां भृग्रसुरेज्यबुधारच कुर्युः ॥ ३६४ ॥

सुतम्थान--

नष्टात्मजां रविछजो खलु पञ्चमस्यो

चन्द्रात्मनां वहुस्तां एरुभार वी च ।

राहुर्ददाति मरणं रविजम्तु रोगं

कन्याप्रस्तिनिरतां कुरने शशाहः ॥ ३६५ ॥

रिषुग्धान—

पष्ठस्थिताः शनिदिवाकरराहुभौमाः

जीवस्तथा बहुछनां धनभागिनीं च ।

चन्द्रः करोति विधवासुरानो द्रिगं

बेर्घा भराष्ट्रनम्यः कलहिरमं च ॥ ३१६ ॥

#### जायास्थान--

सौरार जीवबुधराहुरवीन्दुशुक्राः दद्युः प्रसहा मरणं खलु सप्तम्याः। वैधव्यबन्धनभयं चयवित्तनाशं व्याधिप्रवासमरणं नियतं क्रमेण ३१७

मृत्युस्थान— स्थानेऽष्टमे गुरुजुधौ नियतं वियोगं सृत्युं राशी भृगुसुतरच तथैव राहुः। सूर्यः करेाति विधवां धनिनीं कुजश्च सूर्यात्मजो बहुसुतां पतिवहुभां च॥ ३९८॥

धर्मस्थान— धर्मस्थिता भृग्रदिवाकरभूमिपुत्र-जीवाः सुधर्मीनरतां राशिजः सुभोगाम् । राहुरच सूर्यतनयश्च करोति वन्ध्यां नारीं प्रसूतितनयां क्रस्ते शशाङ्कः ॥ ३९९ ॥

कर्मस्थान— राहुर्नभःस्थलगतो विधवां करोति पापे परां दिनकरश्च शनैश्चरश्च । मृत्युं क्रजोऽर्थरिहतां क्रिटेलां च चन्द्रः रोपा ग्रहो चनवतीं बहुवहुआं च ॥ ४००॥

आयस्थान— याये रिवर्बहुसतां धनिनीं शशाङ्कः पुत्रान्वितां चितिसतो रिवजो धनाव्यास् । यायुप्पतीं सुरएरुमृ राजः सुपुत्रां राहुः करोति सुभगां सुविनीं बुध्यस्य ॥ ४०९॥ व्ययस्थान—

यन्त्ये पनव्ययवर्तां दिनकृहस्तिः वन्ध्यां द्वजः परस्तां कृष्टिलां च राहुः ।

# साध्वीं सितेज्यशशिजा बहुपत्रपौत्र-

युक्तां विधः प्रकुरुते व्ययमो दिनान्धाम् ॥ ४०२ ॥

| -       | टाप    | ગ— <u></u> ફન          | श्लाका व                           | ના ઝઘ                 | चन्द्र स            | दाखय                 | ॥ २६१४                | 04 (             |                   |
|---------|--------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| स्था    | नाम    | रवि                    | चन्द्र                             | मङ्गल                 | वुध                 | गुरु                 | शुक                   | शनि              | राहु वेतु         |
| 8       | तनु    | विधवा                  | श्रायुका<br>नारा                   | विधदा                 | पतित्रता            | पतिवता               | पतिवता                | दरिद्या          | पुत्रनारा         |
| ۹       | धन     | दरिद<br>दुख            | बहुपुत्र<br>बती                    | टारद्र<br>दु ख        | सोमाग्य<br>सम्पत्ति | सोभाग्य<br>सम्पत्ति  | ं शेभाग्य<br>सम्पत्ति | दरिहा<br>दु स    | द्रिहा<br>दु ख    |
| 24      | सहज    | पुत्रवता<br>वनास्य     | पुत्रवती<br>धनाह्य                 | पुत्रन्तो<br>धनाव्य   | पुत्रन्ता<br>धनाह्य | पुत्रवती<br>धनाट्य   | पुत्रवता<br>धनाह्या   | लच्मी<br>बती     | लच्मा<br>वता      |
| 8       | सृहद   | दरिद्रता               | दुर्भगा                            | श्रलप<br>र तान        | र्यात<br>सुखिनी     | श्रति<br>सुखिनी      | श्रति मुखिनी          | हुर ३<br>श्रन्य  | पुत्रनाण          |
| x _     | सुत    | शিগ্যনাহা              | कन्या<br>श्रधिक                    | राजुनार<br>वती        | बहुफल<br>प्राप्ति   | यहुफल<br>प्राप्ति    | बहुफलप्राग्ति         | रोगिया           | मर पा<br>प्राति   |
| w       | रिपु   | धनवती                  | विधवा                              | धनवती                 | वलहरूप              | धनवती                | दासिऱ्या<br>वैश्या    | धनः ।            | भारा              |
| 9       | जाया   | रोगियाी                | प्रवा<br>शिनी                      | दिधवा                 | च्चय                | भयवस्घ               | मृत्य                 | विधन्त्र<br>नरश  | া ল<br>_ ন্য      |
| II.     | मृत्यु | विधवा                  | मर्खान्त<br>विथोगी                 | वनदती                 | स्टजन<br>वियोग      | र्यज्न<br>वियोग      | गरशान्त<br>व्योग      | অনিপ্রন<br>ত'র,ন | भग्या त<br>चित्रा |
|         | धर्म   | धर्मपुष्क<br>लदरै      | पुत्रन्ती                          | धमवाय<br>बन्नाः       | रत्तरभी<br>गहता     | <b>५</b> ई.बुडि      | <u> </u>              | द` ना            | ្វី ត             |
| ٥ د<br> | इ.म    | पःप<br>कारिसा          | द्रारद्राप्यभि<br>चारि <b>रा</b> ी | गृत्यु                | धनग्ती              | धनवतावर<br>व प्राप्त | धनीवर<br>प्रातन       | पप<br>द-रि!      | বিধনা             |
| 95      | প্সায  | श्रातपुत्र<br>प्राप्ति | लच्मा<br>यती                       | यहुषुत्र<br>वती       | र् खिनी             | वाहामता              | वुज्ञहर्मा ।          | धनहेंच्य         | £2<br>* ]**       |
| 95      | घ्यय   | যৰ্<br><b>হ</b> গ্ন    | दिना'ध                             | वासःव्यक्ति<br>चारिषा | ट्ड्य               | द्राता               | पहिना।                | र्का र<br>"इ.ह   | ८ .<br>५८ ६२      |

श्रष्टोत्तरी दराकम--

श्राही पुनर्वसुः पुष्य श्राश्लेषा तु रवेर्दमा । मघा प्रवीत्तरा वेव वन्द्रस्य व दमा तथा ॥ ४०३ ॥ इस्तो विशाला वित्रा च न्वाती भोमदमा म्हना ॥ इयेष्ठानुराधामृले च सोम्यन्य च दमा दुदेः॥ ४०४ ॥ श्रामिजिच्छूवणः प्रषा उपा वेव सनदेना । धनिष्ठा शतनार। च प्रवीमाद्यदा एतेः ॥ ४०४ ॥ इसाप्रास्तिनो हाने पारोगने इना स्माः । इतिका रोडिमी वोत्का स्माः स्मार्था कीः ॥ १०६॥ एतं भानां क्षेमीन नेपाः स्पारित्य द्याः । कृष्णा चरामा प्रोक्ता स्मा स्मार्थोग्यकेरना ॥ ४००॥ मगरण की सम्पा का का

स्र्यस्य स्तवर्गाणि इन्होः गः नद्शो न । भोमस्य द्रावर्षाणि वाणिनन्दो उन्हय न ॥ ४०८॥ मन्दस्य द्शवर्षाणि युरोशनीकोनविश्वतिः । राहोद्रीद्शवर्षाणि शुक्रमोकोनविश्वतिः ॥ ४०४॥

टीका-प्राहां मे सुगशित पर्यन्त रह न 1य पीर सूर्य, चन्छ, भीम, युध, शकि, गुक्त सह, खक्त, इस कम से पाठ प्राहां के प्रयक्त रही व की एक किये हैं, तिनमें से महास्क की वर्षसंस्था इस प्रकार है। पापप्रद के न ताप ४ और प्रक्रप्र के २ नदाप जाकि। आई। से रिवदशा गिनिये। और दणा की संस्था नजत के जिमाम से जाने, जो विभाव के अन्त हो तो इस कम से भोग्यदशा जाननी और जनमफाल में जो दशा हो जी प्रथम जाननी। सूर्य की दशा व वर्ष, चन्द्र की १८, मजल की द्र, बुध की १०, श्री की १०, श्री की, गुरु की १८, राहु की १२, श्री की १८, साल की दशा व वर्ष है अगति व वर्ष में स्था व वर्ष मोग्य दशा जानिये। भयात व जन्म नज़त्र के दशेश के वर्ष से गुणा कर भभोग का भाग देने से वर्षादि शक्त का प्रमाण होगा इसको अपने वर्ष में घटा देने से मोग्य वर्षादि हो जायगा ॥४०३-४०॥

अन्तर्दशा लाने का क्रम-

महादशा स्वस्वदशान्दिनिन्ना भक्ता वसुन्योमक्रिभः समाद्यः। श्रन्तर्दशाः स्युर्गगनेवराणां तदेकमावो हि महादशा स्यात् ॥४१०

टीका-जो ग्रहों की अन्तर्दशा जाननी हो तो जन्मदशा की वर्षसंख्या को दूस दशा की संख्या से ग्रुणा करे और १०० का भाग दे जो लिघ आवे वह वर्ष संख्या जानिये, फिर वारह से ग्रुणा करके १०० का भाग देने से जो लिघ आवे के मास जानिये, फिर तीस से ग्रुणा करके दिन और ६० से ग्रुणा करके घटी, और ६ से ग्रुणा करके पल इत्यादि निकाल लीजिये और इसी क्रम २० का भाग विशे सरी दशा में दिया जाता है॥ ४६०॥

| सूर्य की महादशा के वर्ष ६<br>श्राही पुनर्वे छुण्य श्राह्तेपा<br>श्रन्तदेशाकम |                 |                   |                    |                 |                  |                | घन्द्र को ।<br>संघा प्रवी | महादा<br>। पाठा | हे प्रय<br>हनगण | 3.5         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                                                                              |                 |                   |                    |                 |                  | श्रन्त देशातम  |                           |                 |                 |             |
| प्रह                                                                         | वर्ष            | नाउ               | दिन                | घटी             | फल               | त्रः           | वर्षः मात                 | िन              | , घटा           | 5-          |
| र्य                                                                          | 0               | 8                 | 0                  |                 | SITH             | -              | 5 9                       | .1              |                 | 7.7         |
| न्द्र                                                                        | 0               | 96                | •                  | 0               | श्चिम<br>श्चापुम | नाम            | 19 9                      | 30              | ,               | 25 m        |
| म                                                                            | 0               | λ.                | 90                 |                 | गुन<br>गुन       | दुव            | 1 -                       | 1 90            | -               |             |
| यं                                                                           |                 | 99                | 90                 | 0               | गुभ              | शनि            | 911                       |                 | -               | -           |
| नि                                                                           |                 | Ę                 | २०                 |                 | श्रपुभ           | गुर            | 2 . 4                     | 1 2 -           | •               |             |
| Ę                                                                            | 9               |                   | २०                 | 0               | । शुन            | ग्ट            | 9 =                       | r               |                 | ,· ~        |
| Ç                                                                            |                 | 0                 |                    |                 | श्रपुम           | गुन            | 5 99                      |                 | •               | *           |
| <b>7</b>                                                                     | 9               | ગ્                |                    |                 | गुम              | र्गित          | 0 90                      | •               |                 | · -         |
| रया                                                                          | ξ               | 0                 |                    | 0               | - <del>-</del>   | सम्म           | 1.                        |                 | •               |             |
| ,                                                                            | भी<br>इ         | म वी र<br>। चित्र | हिद्धा<br>स्वाद्धा | २ पर्द<br>विजार | ร<br>า           |                | 1<br>«                    | 11              |                 |             |
|                                                                              |                 |                   | प्रस्त ईपा         |                 |                  |                |                           |                 |                 | -           |
| पर                                                                           | 199             | गास               | दिन                | 1771            | प न              | T <sub>1</sub> | 1 4                       | 1 (             |                 |             |
| ोग                                                                           |                 | U                 | 1                  | - 6             | चान              | FIF            |                           |                 |                 |             |
| Ų                                                                            | 3               |                   | 2                  | 7.4             | 1141             | 1              | , «                       |                 |                 |             |
| नि                                                                           | 0               | 5                 | 7,6                | 13              | 7714             | 13             | 1                         |                 |                 |             |
| 1                                                                            | 1               | r                 | ٤                  | 20              | ्रान्त           | - N            | •                         |                 |                 | 4           |
| ĬĹ                                                                           | 10              | 90                |                    | e               | Eco. 141         | I              |                           |                 |                 |             |
| ाम<br>वि                                                                     | ١ ٩             | E                 | 1.6                | t (             | 147              | 1 1            |                           |                 |                 |             |
|                                                                              |                 | ¥                 | 90                 | •               | * 14             | 6              | ¥                         | •               |                 |             |
| 45_                                                                          | ٩.              | 5                 | ا ٩٤               | •               | 1.7              | 47.4           |                           |                 | •               |             |
| र <b>्या</b>                                                                 | 5               | 0                 | ·                  | ,               |                  | -              |                           |                 |                 |             |
|                                                                              | रा <sup>।</sup> | र प्राप्त         | हादणाः<br>सन्दर्भः | م روا ه         |                  | \$<br>\$       | •                         |                 |                 |             |
|                                                                              | ्पाप            |                   | - ( ) ( ) ( ) ( )  | Latic           |                  | →' <u> </u>    |                           |                 |                 | <del></del> |
| 372                                                                          | ηψ              | 1 4178            | 1 5                |                 | L <sub>1</sub>   |                |                           |                 |                 |             |
| <br>                                                                         |                 | 4.5               | -                  |                 |                  |                |                           |                 |                 |             |
| 1                                                                            | •               | , .               |                    |                 |                  | ,              |                           |                 |                 |             |
| Ę                                                                            | ٩               | 5                 | ,                  |                 | *                |                |                           |                 |                 |             |
| 7 .                                                                          | 4               | 45                | ٠.                 |                 |                  | `              |                           |                 |                 | *4          |
|                                                                              | •               | Ċ                 | •                  |                 |                  |                |                           |                 |                 |             |
|                                                                              | •               | *                 | •                  | 4               | t                | 4              |                           |                 |                 |             |
|                                                                              | •               | ŧ,                | 1                  | >               |                  |                |                           |                 |                 |             |
| 70                                                                           | -               |                   | • 1                | *               |                  | _              |                           |                 | -               |             |
|                                                                              |                 |                   |                    |                 |                  | -              |                           |                 |                 |             |

विंशोत्तरी महादशा थार अन्तर्दशा—

दिविहीनजनुर्भमङ्गहत्कमसोऽवेन्दुकुजायसूरयः ।

शनिचन्द्रजकेलुभार्गवाः परिशेपात् दशाधिपास्तथा ॥४१९॥ टीका-जन्म नकत्र में २ घटा कर ह का भाग दे शेप १ रहे तो सूर्य की द्रा २ शेप रहे तो चन्द्र की दशा, ३ शेप वचे तो भीम की, ४ शेप यचे तो राहु की, ४ शेप

रहे तो गुरु की, ६ शेष बचे तो शानि की, ७ शेष बचे तो युध की, = शेष बचे तो की की, ६ का पूरा भाग लग जाय तो शुक्त की दशा जानिये ॥ ४१६॥

दशाओं के वर्ष भोग्याभीग्य निकालने की रीति-

ऋउदिगिरयो धृतिनृ पातिधृतिभेधहयो नखाः समाः। क्रमतो हि मता त्राथादिमा जनिभस्था घटिकाः समाहताः ॥ ११२॥ ममोगेन भक्ताः फलं भूक्तपाकस्तदूना दशा सा मवेद भोग्यसंख्या।

टीका—ऋतु ६, दिशा ६०, गिरि ७, धृति ६८, नृप ६६, न्नातधृति ६६. मेघ ६७, ७ नख २० यह वर्षसंख्या सूर्य से शुक्त पर्यन्त लिखा है। जन्म समय जिम न्नह जेतने पर्य हो तिन पर्यों से जन्म के गत नज़ को गुणा करे फिर ममोग से माग में लिख मिले सो पर्य फिर ६२ के भाग से दिवस न्नोर श्रेप घटी पल फिर इनमें वर्ष मासादि घटाये तो शेष भोग्य वर्षाहिक निकल न्नाते हैं॥ ४६२॥

#### विंशोचरीदशा क्रम-

## रुत्तिकादिक्रमेराौव ज्ञेया विंशोत्तरी दशा। यन्तर्दशायुना वर्षमासवासरवर्तिताः ॥ २१३॥

दीका-गृत्तिका से लेकर भरणी पर्यस्त २० नजत्र श्रीर दशा आ का नर्रा कर के पतियों के नाम श्रीर उनके पर्यादि संस्था की ताम से जाना जाति ।

#### अन्यमत—<u> </u>

## स्वदशा रामग्रिका तहरा। ग्रिका एनः । स्वग्रिका हरेल्ड्यं वर्षमायदिन स्वत् ॥ १६२ ॥

दीना—श्रपनी प्राप्त दशा दो, नीन से गुरा करना, जिल्हा जारकी जारा जा के पर्य के पूर्ण परना, सनस्तर ३० के भाग तिन व कार्य जा का का कार्य कार्य के भाग तिन व कार्य जा का कार्य का

#### श्चारा हत् =

## दशा दशाहता कार्या दिग्सना सामस्यास्य । लब्धिश्वांनवर्षमा तेया येथ वि न पिन स्पेर् । ८६०

धीषा-दशा के दर्शकों नाम ने प्रथाने नाता ना १००० ना १००० ना १००० मा देशेर को को सुन देने के दिन होता १००० ने १००० ना ने १००० का १००० के प्रथम न सो सुन्दी कीरणानि है पर्यो का सामा १००० ना १०० मा ना १००० ना १००० १ समा १ होने ६-११-१९ - १९-१० १००० ना १००० ना १००० मा १०००

|        | ्र इंग के मन्द वर्ष १७<br>श्रारतेषा ज्येष्टा रेवती<br>श्रन्तर्दशा |     |     |   |             | केतु के मन्द वर्ष ७<br>मघा मूल फ़श्चिनो<br>फ़न्तर्दशा |     |     |   | शुक के मन्द वर्ष २०<br>पूर्वोफल्गुनीपूर्वोपाडाभरणा<br>श्रम्तर्दशा |      |     |     |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|-------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|---|-------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---|
| नाम    | वर्ष                                                              | मास | दिन | ध | नाम         | वर्ष                                                  | मास | दिन | घ | नाम                                                               | दर्ष | मास | दिन | घ |
| ्रबुध  | ٦                                                                 | ४   | २७  |   | <b>केतु</b> | 0                                                     | 8   | २७  |   | शुक                                                               | २    | 8   | 0   |   |
| केत्र  | 0                                                                 | 99  | २७  |   | शुक         | 9                                                     | २   | 0   |   | स्यं                                                              | 9    | 0   |     |   |
| ्शुक   | 2                                                                 | 90  | •   |   | सर्य        |                                                       | 8   | Ę   |   | चन्द्र                                                            | 9    | ជ   | •   |   |
| सूर्य  | •                                                                 | 90  | Ę   |   | चन्द्र      |                                                       | v   | •   |   | भौम                                                               | 9    | २   | 0   |   |
| चन्द्र | ें 9                                                              | ¥.  |     |   | भौम         | 0                                                     | ४   | ٦   |   | राहु                                                              | 3    | 0   | •   |   |
| भौम    | •                                                                 | 99  | २७  |   | राहु        | 9                                                     | 0   | 9=  |   | गुरु                                                              | ٦    | 4   | •   |   |
| राहु   | २                                                                 | ε   | 9=  |   | गुरु        | . 0                                                   | 99  | Ę   | ļ | शनि                                                               | 3    | ٦ . | 0   |   |
| गुरु   | 2                                                                 | 3   | 9 Ę |   | शनि         | ٩                                                     | 9   | 3   |   | बुध                                                               | २    | 90  | ٥   |   |
| शनि    | २                                                                 | =   | ٤   |   | बुध         | 0                                                     | 99  | २७  |   | केतु                                                              | 9    | २   | ь   |   |

महादशा और अन्तर्दशाओं के फल।

रवि की अन्तर्दशा—

देशान्तरं च निजवन्ध्वियोगदुःख-

मुद्रेगरोगभयचौरभवा च पीडा ।

पूर्व स्थितस्य निखिलस्य धनस्य नाशो

भानोर्दशा जननकालदशा भवन्ति ॥ ४१६ ॥

टीका- देशान्तर वास, भ्राता का वियोग, दुःख, मन को उहेंग, रोग, भय, चौर, पीड़ा श्रीर सञ्चित धन का नाश करना यह रविदशा का फल है ॥ ४१६ ॥

चन्द्र की श्रनतर्दशा—

हेमादिभूतिवरवाहनयानलाभः शत्रौ प्रतापवलद्याख्रिपरम्परा च । इष्टान्नदानशयनासनभोजनानि नूनं सदा शशिदशागमने भवन्ति ४९७

टीका- चन्द्रमा की दशा में खुवर्णांदि पेश्यर्य श्रीर श्रम्य, गज, पालकी, शत्यादि वाहन लाभ, शत्रु-पराजय, वह-बृद्धि श्रीर नाना 'श्रष्टार के 'खुरख-श्रप्तदान, श्यन, स्थान, उत्तम श्रासन भोजन की शास्ति होती है ॥ ४६७ ॥

## मीम की छन्तर्दशा—

भृणालचोरभयबाँहरूना च पीडा सर्वाहरोगसयदुः समुद्रास्ति व चिन्ना उन्नरूच बहुकप्टद्रियुक्तः स्यात्सर्वद्रा छजदशाजनतन्त्रवे अ डीका-राजा कीर कोर से सर कीर क्रीन से पीड़ा सर्व अवरोग, सहाई के चाना मदार की विकार, जर, क्रष्ट डिजि, के सर मीम की इसा के होने हैं १४१६मा

गहु की बन्तईरा— दोनो नरो भवनि चुछि,विहोनिवन्ता सर्वाङ्गरोगभवदु:खडुदु:विता च । पापानि वन्वबहुकष्टदिखुक्तो राहोईया जननकालद्या भवन्ति ॥ ४१६॥

दीजा-राहु की अन्तर्रहा में महुष्य हिंहरीन बीन कीर विन्दाहुक, सर्वा बीन मयहुक्त, हुकी, बन्धन, कर कीर दरिष्ठना के कारण क्लेश में रहता है। १९११

पुरु की अन्तर्दशा—

राज्याधिकारपरिवर्धित्वचित्तवृत्तिर्धर्माधिकारपरिपालनसिद्धित्रदिः। सदिशहोऽपि घनघान्यसम्बद्धिता च स्याहेवतायस्दशागमने भवति १४०

टीका—राष्ट्राधिकार क्रीर चित्तवृत्ति की धर्म में निष्टा, ब्रारोग्यता, निस्स्य स्ट धन छात्र वृद्धि, यह गुरु की दशा का फल है ॥ ४२० ॥

रानि की अन्तर्दशा—

मिथ्यापदाद्ववदन्वनमर्थहानि-

मित्रे च बन्युबचनेषु चश्युद्धबुद्धिः । सिद्धं च कार्यमिष यत्र सदा विनष्टं

स्यात्सर्वेदा रानिद्रागमने भवन्ति ॥ ४२१ ॥ . दोका-निष्यापवाद, इसरे का वय, वन्यन, द्रव्य का नाय, निष तथा बार्या है बतह की दुंखि कीर कार्य का नष्टदोना शनि की क्षन्तर्दशा का फल है॥ ४२१॥

## बुध की अन्तर्दशा--

## दिन्याङ्गनाभद्नसङ्गमकेलिसौरूयं नानाविलासमभिरागमनोभिरामम् । हेमादिरत्नविभवागम ईशप्यानं

स्यात्सर्वदा बुधदशागमने भर्वान्त ॥ ४२२ ॥

टीका-सुन्दर स्त्री और सर्व प्रकार के भोगविलास, सुवर्ण और रत्न झाटि की प्राप्ति, धन संग्रह, ईश्वर स्मरण इत्यादि बुध की अन्तर्दशा के फल है ॥ ४२२ ॥

#### केतु की अन्तदशा-

भार्यावियोगजनितं च शरीरदुःखं द्रव्यस्य हानिरितकष्टपरम्परा च । रोगश्चवन्धुकलहश्चिवदेशिताचकेतोर्दशाजननकालद्शामवन्ति४२३

टीका-स्त्री वियोग, शरीर को दुःस, धननास, कष्ट, रोग पौर वन्धुर तह योग देशान्तर-गमन ये केतु की दशा के श्रशुभ फल हैं॥ ४२३॥

शुक्र की श्रन्तर्दशा का फल-

श्रारामर्शाद्धरिप सर्वशरीररिष्टिः श्वेतातपत्रधनधान्यसमारुतः च । श्रायुःशरीरस्तुतपोत्रसुखं नराणां द्रव्य च भार्गवद्शागमने भवन्ति ४२८

टीका-बाग आदि स्थान की माध्ति और 'गरीर पुष्ट, रदेत तर की माध्ति धन धान्य की वृक्ति आयुऔर पुत्र की शक्ति वृद्धि वृद्ध की माध्यि यह एक की तमा का फल है। इसी मकार सद बहो की महावशाओं के फल होने हु। १२३ व

योशिनी दशा के स्वामी-

### गागिनी दशा कम-

स्वर्तः पिनाकिनयनेः संयोज्य वस्तिमर्भजेत् । योगिन्योऽष्टो समाख्याताः शून्यपातेन सङ्गद्य ॥ ४२६॥

टीका—जन्म नजन में तीन ग्राह मिलाने श्रीर ख़ाठ का भाग दे जो श्रेम आहे। महलादि दशा कम से जानिये। इनका कम कोएक में लिए। है। पुर्वभाद्र<sup>पद्ध से</sup> योगिनी दशा शरम्भ होती है॥ ४२६॥

## योगिनो दशा के नाम-

मङ्गला पिङ्गला धान्या भ्रामरी भद्रिकापि च । उत्का सिद्धा सङ्कटा च योगिन्यष्ट दशा स्मृताः ॥ ४२७॥

टीक--महला, पिहला, धान्या, भामरी, भद्रिका, उत्का, सिद्धा, सद्भटा ये आहें योगिनी-दशाओं के नाम कम से जानिये ॥ ४२०॥

## वर्ष संख्या--

एकं द्रे त्रीणि वेदाश्च पञ्चपट्सप्तमानि च । श्रष्टवर्षाणि हि भवेन्मङ्गलादावनुक्रमात् ॥ ४२८॥ दशावर्षदिनानि स्युर्यानि पट्त्रिंशता भजेत् । लव्धान्येकादिनिष्नानि दिनाद्यन्तर्दशा भवेत् ॥ ४२६॥

टीका—मङ्गलादि दशाश्चों के वर्ष १, २, ३, ४, ४, ६, ७, ८,वर्ष संख्या के दिवस उन में अन्तर्दशा लाने की रीति । प्रथम दशा वह एक तिसके ३६० दिन में ३६ का<sup>मी</sup> देने से लिच्च निकल श्राती है इसी रीति से दशा श्रीर श्रन्तर्दशा निकाल लीजिये ॥४१०

## अन्तर्दशा में विशेष--

त्रयान्तर्दशायाः प्रकारं प्रविच्म वार्षिकं तथा स्वस्ववर्षेण ग्रग्यम् । ततः पटित्रिमिर्लव्धवर्पादिका सा सदां खेटविद्वविधया फलार्थम् ४३

## तित्र । या पल-

दुःखरोककुनरागर्याचना व्यथना च कलतः म्यजनंश्न ।

यन्यमागकथिना फलदाऽमी विङ्गला च विद्यां सुलदाऽदी थ्

टीका-पिद्वार की द्वा में अधन सुरा आपन द्वाना है सीर सदनता दुल हें हैं कुल में रोग की मुद्रि, निच भें एमाकलता खीत क्लुटन में कैरनाव हैला है। स्थ

## धान्या का कल-

वनं धान्यवृद्धिः घरानाथमान्यं सदा युद्धभूमी जवं वैर्यवनाम्। कलत्राङ्गजानां सुख चित्रवस्त्रेषु तं धान्यका धान्यवृद्धि करोति॥११३॥

टीका-धान्या की दशा में घन की झालि, राजा से सनमान, युग हैं जा, हैं रती पुत्रों का सुख, श्रमेक तरह से पर्यों का गाम इत्यादि होता है। धार

## श्रामरी का फल-

विदेश अं हानिमुद्रेगनां च कनत्राङ्गशीडां सुर्वेदिनितत्व । ऋगां व्याविष्ठिः जनानां प्रकापं दशा भ्रामरी भ्रामयत्सर्वदशम् १३१

दीका-परदेश में त्रुमते फिरना, युज में द्यानि द्योगा, स्त्री को पीड़ा दोता हैं। रहित होना, ऋणिया होना, रोग वृद्धि होना, जन का प्रकीप होना, देश र तिर्व यद:भामरी दशा के फल हैं ॥ ४३४ ॥

## मद्रिका का फल-

थनानन्दवृद्धिर्प्र गानां प्रकाशं समोचीनवस्त्रागमं राजमान्यम्। यलङ्कारिद्याङ्गनाभोगसीएयं मदा भदिका भद्रकार्यं करोति <sup>१३१</sup>

र्टाका-धन की बृद्धि,श्रानन्द की बृद्धि, शुण का श्रकाश, उत्तम घर्त्रप्राणि, सार मान्य, भृपण की प्राप्ति, क्यी भोगादि का सुरा और कल्याण होता भद्रिका है। के फल है।। ४३४ ॥

## उन्का का फल-

भ्रमं च्याधिकष्टं ज्वराणां प्रकोपं घने देशदारादिकानां वियोगम्।

गित्रिविवादं सहद्वन् बुवैरं दशां चोल्किकाऽनर्थकारो सदैव॥४३६॥ टीका—भ्रमण, रोग, दुःख, ज्वर का कोष, धनवियोग, देशवियोग, स्त्रोवियोग. व में कलह, मित्र स्रोर वन्बु से वैर स्रोर नानावकार के स्रनर्ध ये उल्का दशा के ज हैं॥ ४३६॥

#### सिद्धा का फल-

ज्यिभिमानं स्वजनादिसीं एयं धान्यादिलासं ग्रणकीर्तिसिद्धिम् । जियादिलाभं सुतवृद्धिसीं एयं सिद्धिच सिद्धा प्रकरोति पुंसाम्।।४३७॥ टीका—राज्याभिमान वन्धुजन भे सुख होना, धान्यादिलाम, ग्रणसिद्धि, कोर्ति-बिद्धे, राज्यादिमान्ति, पुत्रवृद्धि, सुख श्रीर स्वयं काम को सिद्धि सिद्धा देशा में नि है ॥ ४३७॥

#### प्रकारान्तर-

निनां विवादं ज्वराणां प्रकोपं कलत्रादिकव्ट पश्ननां हि नाग्नम् । हे स्वल्पवासं प्रशासामिलाशं दशा सङ्घटा सङ्घट राजपञ्चात् ॥४३८॥ टीका—जनो में कलह, ज्वर को पीडा, रही प्रादि का कष्ट, पश्चपो का नाग्न, घर में इन रहना, प्रवास में अभिलाप राजपन से सद्भट होना ये स्ट्राटा दशा है पल है। उद्या

मङ्गला मङ्गलानन्दयशोदविणदायिनी ।

पिङ्गला तनुते व्याधि मनसो दुःखसम्झमों।। ४३६ ॥ धान्या धनसुहृद्धन्धुरूपसीमन्तिकारिणी । आमरो जन्मभृमिन्नी भ्रामयेत्सर्वतो दिनस ॥ ४४० ॥ भिद्रका सुलसम्पत्तिविलासवशदायिनो । उत्का राज्यधनारोग्यहारिणो दुःखकारिणी ॥ ४४६ ॥ सिद्धा साध्यते कार्य नृणां वे सुद्धा भदेत् ।

सङ्घा सङ्घट्याधिमरणक्ले तकारिणो ॥ १४२ ॥

्टीका-पहले महाना दणा का फल-शुभकार्य, प्राण्य याप्र नीत हरप्रक्राणि हे नार मेरे पिद्वाना का फल शहीर में पीट्स प्रोर मन की उसर राजा अवसर होता राजी

मित्रेविवादं सहत्वन्यवेर दशा चोल्किकाऽनर्थकारो सदैव॥४३६॥ टांका—अमण, रोग, उत्तर का कोष, घनियोग, देशवियोग, स्त्रोवियोग, भ में कलट. मित्र खोर वन्य के वेर खोर नानाबकार के खनर्थ ये उल्का दशा के ज है ॥ ४३६॥

### सिद्धा का फल-

ज्यि। मिमानं रवजनादिसी ख्यं घान्यादिलाभं यणकीर्तिसिद्धिम् । ज्यादिलाभं सुनवृद्धिसी ख्यं सिद्धिः च सिद्धा प्रकरोति पुंसाम्।। ४३७।।

टीका—राज्याभिमान चन्धुजन में खुल होना, धान्यादिलाम, गुरासिद्धि, कोर्ति-द्धि, राज्यादिप्राप्ति, पुत्रवृद्धि, खुग श्रीर सम काम को सिद्धि सिद्धा दशा में ती है ॥ ४३०॥

#### प्रकारान्तर-

नानां विवादं ज्वरागां प्रकोपं कलत्रादिकब्ट पश्ननां हि नाशस् । हे स्वल्पवासं प्रवासासिलागं दशा सङ्घटा सङ्घट राजपवात् ॥४३८॥ टीका—जनों में कलह, ज्वर को पीड़ा, स्रो आदि का कष्ट, पश्चओ का नाश, घर में ।ड़ा रहना, प्रवास मे अभिलाप राजपक्ष से सद्भट होना ये सद्भटा दशा के फल है॥४३८॥

मङ्गला मङ्गलानन्दयशोदविणदायिनो ।

पिङ्गला तनुते व्याधि मनसो दुःखसम्भ्रमों।। ४३६ ॥ धान्या धनसहद्धन्धुरूपसीमन्तिकारिणो । भामरो जन्मभूमिन्नो भामयेत्सर्वतो दिशम् ॥ ४४० ॥ भद्रिका सुखसम्पत्तिविलासवशदायिनो । उल्का राज्यधनारोज्यहारिणो दुःखकारिणो ॥ ४४१ ॥ सिद्धा साधयते कार्य नृणां वै सुखदा भवेत । सङ्कटा सङ्कटव्याधिमरणक्लेशकारिणो ॥ ४४२ ॥

टीका-पहले मङ्गना दशा का फल-शुमकार्य, त्रानन्द, यश श्रीर द्रव्यप्राप्ति है श्रार सरे विङ्गना का फल शरीर में पोड़ा श्रीर मन को दु ख तथा श्रम का होना, नांसरे घान्या का फल-धनमाप्ति, मित्र श्रीर वन्धुश्रों से मिलाप, श्रारोग्यता के चीथे भ्रामरी का फल स्थान का नाश दिशाश्रों में भ्रमण होता है, पाँववें फल-सुख, सम्पत्ति, विलास, यश इत्यादि, छुटैं उल्का का राजमय, धननाय, प्रमत्ति श्रीर पीड़ा, खाँतर्वे सिद्धा का कार्य सिद्धि श्रीर सुखप्राप्ति, पर्वे संकशका फल-स्थाधि, मरण श्रीर क्लेश का होना यह श्राटों दशाश्रों के फल हैं ...

विशेष दशा का विचार तथा फल-

रविदिननखसंख्या चन्द्रमान्योमवाणैः चितितनयगजाश्वा चन्द्रजः पट् शराश्व । शिन्ससग्रणसंख्या वाक्पतिनीगवाणै-नियनगुगकराहुः सप्तितः शुक्रसंख्या ॥ ४४३ ॥ जन्मना विंशतिः स्त्ये तृतीये दश चन्द्रमाः । चतुर्थे भौम वाष्टी च पच्छे ग्रुधचतुर्थकम् ॥ ४४४ ॥ सप्तमं दश सौरिः स्यान्नवमे चाष्टमे ग्ररोः । दशमे राहु विंशत्या तहूर्चे तु भृगोर्दशा ॥ ४४४ ॥

पन्था भोगोऽनुतापश्च सौख्यं पीडा धनं क्रमात्। नाशः शोकश्च सौख्यं च जन्मसूर्यदशाफलम्॥ ४४६॥

टीका-वर्षदशा का श्रारम उसका क्रम जिस मास में जिसकी जन्मराणि है हैं सो छादण स्थान भोगते हैं श्रीर सब दशा का क्रम इसी रीति पर है। २० दिण कर्य की दशा जन्मरथान से होती है उसका फल मार्ग चलना है। ४० दिवस बन्नी का दशा नीखर स्थान के ३० दिवस रिव भोगते हैं उसका फल नाना प्रकार के भाग है॥

२८ दिवस महल को दशा चोथे स्थान ब्राट दिवस रिव मोगते हैं उसका #

४६ वियस बुघ की व्या छुटें स्थानध दियस रिव भोगता है उसका उ ३६ दियम शनि की दशा मण्तम स्थान १० दियस रिव भोगते हैं उसकी अ पादाकारक है। ४६ दिवस गुरु की दशा नवम स्थान मिदन रिव भोगते हैं उसका फल धनपाप्ति है। ४२ दिवस राहु की दशा दशम स्थान २०दिन रिव भोगते हैं जिसका फल सब प्रकार । सोच है ॥

७० दिवस शुक्त की दशा डादश स्थान में रिव सम्पूर्ण भोगते हैं उसका फल सर्व- उसकारक है ॥ ४४३-४४६ ॥

ग्रहो की नित्यानित्य दशात्रो का प्रकार-

तिथिवारं च न बत्रं नामा चरसमिन्वतम् । नवभिश्च हरेद्वागं शेषं दिनदशोच्यते ॥ ४४७ ॥ रविचन्द्रौ भौमराहु गुरुमन्द ब्रकेसिताः । क्रमेणैता दशा ज्ञेया फलं प्रवीक्तमेव हि ॥ ४४८ ॥

टीका—गतितिथि, वार, नज्जत्र श्रीर श्रपने नाम के श्रज्ञर इन सवको इकट्ठा करफे है का भाग दे। शेप १ रहे तो रिव की दशा, २ वचे तो चन्द्रमा की, ३ वचे तो भोम की, ४ शेप रहे तो राहु की, ४ वचे तो गुरु की, ६ शेप रहे तो शिन की, ७ वचे ता युध की, ८ शेप रहे तो केतु की,श्रीर कुछ न वचे तो शुक्र की दशा जानिये। रिसी प्रकार नित्य दशा कम से जानिये श्रीर फल वर्ष दशा के तुल्य जानिये॥ ४८७—४४८॥

#### दूसरा मत-

जन्मताराचतुर्श्व तिथिवारसमन्वितम् । नविभश्च हरेद्धारां शेषं दिनदशोच्यते ॥ ४४६ ॥ रविणा शोकसन्तापौ शशाङ्के चेमलाभको । भूमिपुत्रे तु मृत्युः स्याद् वुधे प्रज्ञाविवर्ज्जनम् ॥ ४४० ॥ गुरौ वित्तं भृगौ सोख्यं शनो पीडा न सशयः । राहौ घातो भवेननृणां केतो मृत्युर्वशा फलम् ॥ ४४६ ॥

टीका—जन्म नक्त्र को चतुर्गु सर उसमें नतितिथ छोर बार मिना पर श्वा भाग दे। १ शेष रहे तो एकदिन की रिव की व्या जानिये। फल-ग्रोजनान्तापशास्त्र, २ शेप रहे तो चन्द्रमा की व्या, फल-कल्यास व ताभवारक, कोर के लेव रहे तो महत्त की द्या कल-सुन्तु-पारक, १ शेप रहे तो दुध की दशा कर-मृति पुलि. प्रशेष रोह नो गुमकी द्या, फरा-विक्याप्ति,६ यूने तो गुमको द्या, ७ शेप रहे तो शनि की द्या, फस-पीड़ाकारक, = शेपकी तो राहकी रहा श्रीर जो कुछ न यये नो केतु की दशाक्षण-मृत्युद्धस प्रकार से कन जन्मि

## गाचरप्रकरण।

कीन २ ग्रह हितने माम एक गिश की भीगते हैं-मासं गुऋनुधादित्याः सार्ळमासं तु मङ्गलः । त्रयोदश एकरचेव सपादद्विदिनं शशी ॥ १४२॥ राहुरष्टादशान्मासाच् त्रिशन्मासाव्यानैश्चरः। राहुवत्केतुरुक्तम्तु राशिमोगाः प्रकीर्तिताः ॥ ४४३॥

वधा फल-

स्र्यः पञ्चिद्नं शशी त्रियटिका भौमोऽष्ट वे वासराह सप्ताहं ह्युशना चुचिन्नदिवसं मासद्रयं वे ग्रहः। पड्मासं रविजम्तथेव सततं स्वर्भानुमासदये कनुश्चैव तथा फलं परिमितं ज्ञेयं ग्रहाणां फलम् ॥४४४॥ राशिष्रवेशे स्योरो मध्ये शुक्रबृहस्पती ।

राहुश्चन्द्रः शनिश्चान्ते सीम्पश्चैव सदा शुभः॥ ४४४ टीका--उनके दिनों की संस्या का क्रम श्रतुक्रम से लियते हैं॥ सूर्य-एक मास एक गांश भोगते हैं उसमें प्रथम पाँच दिन फल देते हैं ! चन्द्रमा-स्पा दो दिन एक राशि भोगने हैं और श्रन्त की ३ घटिका फूल हैंते मङ्गल-टेढ़ मास एक राणि भोगने हैं और प्रथम म दिवस फर्ल देते हैं ।

बुध-ण्क मास एक राशि भोगने हैं और सब दिन फन देते हैं ॥ गुरु--त्रयोदश ( १३ ) मास एक राशि भोगते हैं उसका फल मध्यम भा<sup>ग है</sup> माल में देते हैं।

शुक-एकमास एकराशि भोगते हैं श्रीर मध्यम भाग में सात दिवस फल हैंने शनि-३० मास पक राशि भोगते हैं और श्रन्त के छ महीने फल देते हैं ॥ राहु श्रार केतु—श्रटारद्द मास एकराशि भोगने हैं श्रीर श्रन्त में दो मास हेते हैं ॥ ४४२--४४४ ॥

द्वादशभवन के स्थानों के नाम तथा शुभाशुभ फल--

।त्रादौ तनुधनसहजसुहःस्तरिपवश्च । नाया मृत्युर्धर्मकर्माऽऽयव्ययाख्यानि द्वादशभवनानि ॥ ४५६ ॥ र्यः स्थानविनाशं भयं श्रिय मानहानिमथ दैन्यम् । वेजयं मार्गं पीडां सुकृतं हन्ति सिद्धिमायुरथ हानिम् ॥ ४४७ ॥ न्द्रोऽत्रं च धनं सौरुयं रोगं कार्यवर्तिं श्रियम्। न्नेयं मृत्युं नृपभयं सुलमायन्ययं क्रमात् ॥ ४४८ ॥ गौमोऽरिभोतिं धननाशमर्थं भयं तथाऽर्थं चतिमर्थलाभम्। गनोत्ययं रात्रुभयं च पीडां शोकं धनं हानिमनुक्रमेण ॥ ४४१ ॥ पिस्तु वन्धं धनमन्यभीतिं धनं रुज्ञत्थानमथो च पीडाग् । पर्थं रुजं सौख्यमथ तमसौख्यमर्थवृति जन्मगृहात्करोति ॥ ४६०॥ फ़र्भयं धन क्लेशं धननाशं सुखं शुचम्। गनं रोगं सुलं दैन्यं लाभं पीडां च जन्मभात् ॥ ४६१ ॥ हविः शत्रुनाशं धनं सौरुयमर्थं छताप्तिं रिपोः साध्वसं शाकमर्थम् । इहदस्रलासं विपत्ति धनाप्ति धनाप्ति तनोत्यात्मनो जन्मराशेः ४६२ रानिः सर्वनाशं तथा वित्तनाशं धन शत्रुवृद्धिं सुनादेः प्रवृद्धिम् । श्रेयं दोषसन्धि रिषुं द्रव्यनाशं तथा दोर्भनस्य दिशेदह्रयनर्थम् ८६३ पहुर्हानिं तथा नैःस्वं धनं वैरं शुचं श्रियम्। क्रिलें वसुं च दुरितं वैरं सोख्यं गुचं क्रमात् ॥ ४६४ ॥ हेतुः क्रमाद्रुजं वेर सुखं भोति शुच घनम् । गित गदं दुष्कृतं च शोकं कीनि च राष्ट्रनाम् ॥ ४६४ ॥ दीका--र्सका छर्ष आंग बना में स्पण् देश तेना । ४४६-४६. १

टीका—प्राचान, सम्प्रधान, गृह, पुंसवनाहि, विवाह ब्राँर वाका में चन्द्रमा ग्रुम होता है ॥ ४५२ ॥

नेप्टम्यान के श्रतुमार चन्द्रमा का फल-

दिपञ्चनवमे शुक्ले श्रेष्टचन्द्रो हि उच्यते । यप्टमे दाद्शं कृष्ण् चतुर्थ श्रेष्ट टच्यते । -

शुक्लपन्ने वली चन्द्रः कृप्ण तारा वलीयसी ॥ ४७३॥

टीका-टूसरे, पाँचव अथवा नवम स्यान में चन्द्रमा हो तो गुक्तपत में जानिये, तैसे ही ग्रुप्णपन्न में प्राट्यें, वारह्यें, श्रीर चीथे स्वान का श्रेष्ट परन्तु शुक्लपन में चन्द्रमा यल श्रीर रूप्णपन में तारावल श्रेष्ट हैं, यह जानि 💆

ग्रहों के नेष्ट न्यान-

ये खेच्या गोचरतोऽष्टवर्गाह्शा क्रमाद्राऽप्यशुभाः भवित। दानादिना ते सुनरां प्रसन्नास्तेनाधुना दानविधिप्रवस्ये॥१

टोका-गोचर का अथवा अष्टवर्ग का किंवा दशाकम का जो बह नेष्ट स्वातर्ग हैं। उसके प्रसन्न करने, के लिये दान करायें इस कारण अब दान की विधि कहते हैं प्रभ

वारों के अनुसार दान

भानुस्ताम्ब्रुलदानाद्यहरति नृणां वैकृतं वासरोत्यं सोमः श्रीलगढदानाद्वनिस्तत्रुवो भोजनात्पुष्पदानात् ॥ सौप्यः शुक्रस्य मन्त्री गुरुहरभजनाङ्गार्गवः शुभ्रवस्त्रात् तैलस्नानास्रमाते दिनकरतनयो ब्रह्मनत्या परे च॥ १७४॥

र्टीका-सूर्य तास्युलदान से, जन्द्रमा चन्द्रन के दान से, महल भोजन और पुष् दान से, बुध शास्त्रोक्त मन्त्र के जप से, गुरु शिव के श्राराधन और मोजन से, इवेत यस्त्र से, शनि प्रातःकाल तेल स्नान करने से छोर वाकी राहु केंतु विश्वसनी से श्रपने श्रपने श्रश्रम फलॉ को दूर कर श्रम फलदायक द्वोते हैं॥ ४७४.॥

## ग्रहों के दान श्रीर **ज**प । रति--

माणिक्यगोश्मसवत्सवेतुः कौद्यम्भवासोयुढहेमताप्रम् । यारक्तकं चन्द्रनमण्डलं च वद्नि दानं हि विरोचनाय॥१८७६॥

#### चन्द्रमा-

त्रदंशपात्रस्थिततगृङ्खांश्च कर्ष्ट्रसुक्ताफलशुभ्रवस्त्रम् । उगोपयुक्तं वृषभं च रौष्यं चन्द्राय दद्यात् वृतपूर्णाकुम्भम् ॥ ४७७॥

#### भौमः--

|वालगोधूममसूरिकारच वृषारुणाश्चापि ग्रडः धुवर्णम् । |यारक्तवस्त्रं करवीरपुष्पं ताम्रं च भौमाय वदन्ति दानम्।। ४७८ ॥

#### बुध:--

वर्षञ्च नीलं कलघौतकांस्यं मुद्गाज्यगारुत्मकसर्वपुष्पम् । दासीं च दन्तं द्विरदस्य नृनं वदन्ति दानं विधनन्दनाय ॥४७१॥

#### गुरुः—

शर्करा च रजनो तुरङ्गयः पीतधान्यमपि पीतमम्बरम् । पुष्परागलवर्गां सकाञ्चनं प्रीतये सुरग्ररोः प्रदीयते ॥ ४८० ॥ शुक्रः—

चित्राम्बरं शुभ्रतुरङ्गमं च धतुरच वज्र रजतं सुवर्णम् । सतराङ्जलानुत्तमगन्धयुक्तं वदन्ति दानं भृयनन्दनाय ॥ ४=१ ॥

#### श्निः--

मापाश्च तेलं विमलेन्द्रनोलं तिलाः कुलत्था महिर्पा च लोहम् । कृष्णा च घेतुः प्रवदन्ति नृनं तुष्टचै च दान गरिनन्द्रनाय ॥ ४=२॥

गोमेदरलं च तुरङ्गगर्च सुनोलचैलामलकम्बनं च । तिलाश्च तैलं खलु लोहमिश्रं म्बर्गानवे दानमिद वदन्ति ॥ ४=३ ॥

### केतुः--

वैहूर्यसनं सतिलं च तैलं सुकम्बलश्वापि मदो मृगस्य । शस्त्रं च केतोः परितोषहेतोश्छागस्य दानं कथितं मुनोन्हैः ॥१

ग्रहों का जप—

रवेः सप्तसहस्राणि चन्द्रस्यैकादशैव छ । भौमे दशसहस्राणि छुघे चाष्ट्रसहस्रकम् ॥ ४८४॥ एकोनविंशतिर्जीवे शुक्रे एकादशैव छ । त्रयोविंशति मन्दे च राहोरष्टादशैव छ ॥ ४८६॥ केतौ सप्तसहस्राणि जपसंख्या प्रकीतिता ।

टीका--इन श्लोकों का श्रर्थ चक्र में देखिये ॥ ४७६-४८६ ॥ 訓 राहु 門司 शनि चन्द्र मंगल शुक वुव गुरु 祈 वेणुवात्र गोमेद काला माणिक उडद मूँ गा शर्रुस युक्त चित्रवस्र बैल तराडुल ৰে चोडा गेह कपू र तेल गेहॅ रवेत अध सोना हलदी Ž! नोतन्त्र गोवत्स मोती नीलम मस्र कांस्यपा. घोडा गाय Ħ क्रवल रक्टबस्त रवेतवद्य ताम्रवैल तिच मृंगा पीतश्रन वज्र Ħ द्रान तित IJq रवेन देल कुलयी गुह पोतवस्र घृत ह्या 死化 तेत सोना रीप्य **संस** सोना गारुत्मक पुष्पराग सोना 1 लोहा नाग रुपा सर्वप्रव चानवम्न लोहा नोन ताम्बृल 461 90 go **न्यन्द**न **गृ**नकुरुम दनेरपण कृष्णगौ दासी सोग चन्दन a तावा इस्तिदन्त 99000 | 33000 | 95000 5000

## ग्रहपीडा निवारणार्थ-

देवब्राह्मण्यन्दनाद् ग्रस्वचःसम्पादनास्रत्यहं साधनामपि भाषणाच्छुतिरवश्रेयःकथाकारणात् । होमादच्वरदर्शनाच्छुचिमनो भावाज्जपाद्दानतः

क्रवन्तीह कदाचिदेव पुरुषस्यैवं ग्रहाः पीडनम् ॥ ४८७ ॥

टीका—देव श्रीर बाह्मण को सादर नमस्कार करे श्रीर प्रतिदिन गुरु श्रीर साधुश्रो का वचन तथा उत्तम २ कथा का श्रवण करे। होम तथा यज का दर्शन-करे-श्रीर-शुद्ध मन श्रीर उत्तम भाव से जप दान करे। जो श्रहों के निमित्त पेसे उपाय करे तो पीडा निवृत्त हो जाय श्रीर शुप्त फल मिले॥ ४=७॥

### जातकर्म-

जाते पुत्रे पिता क्वयीन्नान्दीश्राद्धं विधानतः। जातकर्म ततः क्वयीदन्यैरालम्सनात्पुरा ॥ ४८८॥

र्टाका—पुत्र उत्पन्न होने पर पिता तत्काल नान्दीश्राद्ध विधिपूर्वक करे। तदनग्तर अन्य जाति से वालक के स्पर्श किये जाने के पूर्व जातकर्म करना शुभ होना है ॥४८८॥

### जातवार्ममृहृतीः—

तज्जातकमीदिशिशोविंधेयं पर्वाख्यरिक्तोनतिथों गुभेऽहि ।

एकादशे द्वादशकेऽपि घस्ने मृदुध्रुविज्ञिपचरोडुपे स्यात् ॥ ४८६॥ टीका-पर्वश्रीर रिक्ता तिथि को होड़कर शुभत्रद के दिन मे ११ वे पा १२ वे देन मृदु, ध्रुप श्रीर चरसंग्रक क्लको में दातक का जान्दर्म करना शुभ तेता है॥ ४८६॥

## स्तीस्नानप्टहर्नः—

र्गण्णभ्रुवेन्द्रकरवातहयेषु स्तीम्नानं समित्रभरविज्यकृतेषु गान्यः। गार्द्रात्रयं श्रुतिमधान्तकमिश्रमृलत्वाष्ट्रतसोरिवसप्ट्रिविरिक्तिवध्यास्थरः व दीका--रवती, भ्रुवकत्व कृगिशरा, दस्यः न्यादां, स्वीयनं सीर गहनाया वने नवको से तथा रिव कृत कोर ग्रुट्यार को सूती स्वात स्वत होता र । कार्यः



## गोसासोस् शतिषयसेसोदादी तु पूर्वभाक् । दुथामाञोत्तरा जेया देदोचाची तु रेवती ॥ ४१ = ॥

टीका-इन श्लोको का प्रथं चक्र मे देखिये ॥ ४६२-४६८ ॥

|                        | 4 . 70000 | 711 71                         | વા વાતા માપ્      |                        |                |                            |                    |
|------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|
| म् भी सि               | श्चरिवनी  | र है है।                       | पुरम              | हैं हैं।               | स्मतो          | जू<br>जे<br>जो<br>सा       | শ্ব'भजित्          |
| के क्रंक क             | भरको      | C, 64 2 C                      | न्त्राहलेपा       | तो त् ते ती            | <b>विशा</b> खा | खी<br>जू<br>ते<br>ली       | श्रवण              |
| য়া শে ভ চ             | कृतिग     | मा<br>मी<br>म<br>म<br>भ        | मघा               | ना नी नि               | श्चनुराधा      | गा<br>गी<br>गु             | धनिष्ठा            |
| श्रो<br>वा<br>वी<br>वू | राहिसी    | मी<br>दा<br>दी<br>इ            | पूर्वी<br>फन्गुनी | नो<br>  या<br>ची<br>यू | -<br>ज्येष्ठा  | गो<br>  सा<br>  मी<br>  सू | शततारका            |
| वे<br>वी<br>का         | मृगशिरा   | हैं<br>ही<br>पा<br>पी          | उत्तरा<br>फल्गुनो | ये<br>यो<br>भा<br>भा   | मृत            | सू<br>सी<br>सी<br>दा<br>दी | पृत्रीभाद्र        |
| 15年日本                  | ऋाईी      | पू<br>' ।<br>' ।<br>' ।<br>' । | हस्त              | मृ<br>धा<br>फा<br>टा   | पृकीपाटा       | ब्<br>य<br>भा<br>न         | <b>उत्तराभाद्र</b> |
|                        |           | म वी                           | चित्र।            | ਮ<br>ਮੰ<br>ਗ<br>ਗੀ     | उत्तराणट       | दि  <br>दी  <br>चा<br>ची   | रेवता              |

मञ्चदारोहण--

तीपुष्यचित्रा-

ग्रात्र्युन्तरा स्वातिहस्ताः ।

यलग्नेऽर्भकस्य

उवैंभी बकारोहणं तु ॥ ४९९ ॥

, धनिष्ठा, रेवती, पुष्य, चित्रा, श्रतिभया, श्रनुराचा, न नक्त्रों में श्रीर वुध, शुक्र, गुर ये बार श्रीर तुला, पुनर्वसु, पुष्य, श्रवण, मघा, भरणी, मिश्रसंतक मूल श्रीर चित्रा तथा बुध श्रीर शनिवार तथा श्रप्रमी, पष्टी, हादशी श्रीर रिक्ता तिथि ये श्रश्चभ हैं॥ ४६०॥ नामकरण--

पुष्यार्कत्रयमैत्रमे तु मृगमे ज्येष्ठाधनिष्ठोत्तरा-दित्याख्येषु च नामकर्म शुभदं योगे प्रशस्ते तिथौ । चिद्वि द्वादशके तथाऽन्यदिवसे शस्ते तथैकादशे

गोसिंहालियटेषु चार्कबुधयोर्जीवे राशाङ्केऽपि च ॥ ४११ 🖑 टीका—पुण्य, इस्त, चित्रा, स्वाती, शनुराधा, मृगशिरा, ज्येष्ठा, धितष्ठा, उत्तरात्रव, नर्क, ये नजत्र श्रभ तथा अच्छे योगों में और जन्म से ११ अथवा १२ दिवस में और सिंह कुम्भ और वृश्चिक ये और पार बुध गुरु श्रक शशाद्व सर्थात बन्द्रवार में श्रभ हैं। रिक्ता तिथि और दुए योगादिक नामकरण में वर्जित हैं ॥४६॥

नाम का ध्यवकहडा चक-

चूचेचोलाऽश्विनी प्रोक्ता लील्लेलो भरगयथ ।

याईउए कृतिका स्यादोवावीव त रोहिगी ॥ ४१२ ॥
वेवोकाकी सृगिश्ररः कुघङका तथाईका ।
केकाहाही पुनर्वसुईहेहोडा तु पुष्यभम् ॥ ४१३ ॥
डीङ्कडेडो तु चारलेया मामीमुमे मघा स्मृता ।
मोटाटीह पूर्वाफल्य टेटोपाण्यत्तरं तथा ॥ ४१४ ॥
पूषाणाटा हस्ततारा पेपोरारी तु चित्रका ।
एरेश्राता स्मृता स्वाती तीतृतेतो विशाखिका ॥ ४१४ ॥
नानीनृनेऽनुराधर्च ज्येष्ठा नोयायिय स्मृता ।
येयोभाभी मूलतारा पूर्वाषाढा सुघाफढा ॥ ४१६ ॥
मेमोजाज्यत्तरापाढा ज्ञेजोखाऽभिजिद्भवेत् ।
खीख्रुखेखो थवगाभं गागीमूगे धनिष्ठिका ॥ ४१७ ॥

गोसासोस् शतिभवसेतोदादी तु पूर्वभाक् । दुथामाञोत्तरा ज्ञेया देदोचाचो तु रेवती ॥ ४१ = ॥ वृश्चिक, क्रम्म इन लग्नों में शिशु को पूर्वदिशा को शिर करके प्रथम मध्वकारी है। अहह ॥

पालना का ग्रहूर्च-

चान्दोलरायनं पुंसी द्वादशे दिवसे शुभम् ।

त्रयोदशे तु कन्याया न नत्तृत्रविचारणा ॥ ४०० ॥

टोका—जन्म दोने के उपरान्त पुत्र को वारहवें श्रीर कन्या को तेरहवें विवस पालना में शयन करावे श्रीर नत्तत्र श्रादि के विचार की कुछ श्रावश्यकता नहीं है॥१००।

बहस्पति के मतानुसार दुग्धपान मुहूर्त-

एकत्रिंशद्दिने चैव पयः शङ्खेन पाययेत्।

**अन्नप्राशनन** चत्रदिवसोदयराशिषु ॥ ४०१ ॥

टीफा--जन्म होने के परचात् ३१ वे' दिन श्रन्नप्राशन के नदात्र में जो श्रागे पण्डि है। शहुः में दृध भर के वालक को विलाना चाहिये॥ ४०१॥

ताम्युलभच्या--

सार्छमासद्रये दद्यातताम्बूलं प्रथमं शिशोः । कर्षूरादिकसंमिश्रं विलासाय हिताय च ॥ ४०२ ॥

मृले च त्वाष्ट्रकरतिष्यहरीन्द्रभेषु पौष्णो तथाम्रगशिरेऽदितिवासवेषु । यर्कन्डजीवभृग्रवोधनवासरेषु ताम्बलभन्तगाविधिम्नीनिभिः प्रदिष्टः ४०१

टीका--जन्म होने के उपरान्त ढाई मास में कपूर श्रादि पदार्थ से मिश्रित कर ताम्यूत क्रवांच श्रीर मृल, चित्रा, हरत, पुष्य, ज्येष्टा, रेवती, सुगश्चिर, पुनर्वस्र, धित्रश्च श्रीर सोम, गुरु, श्रुक, इन वारों में मुनीव्यरों ने ताम्यूल भन्नण करता ग्रुव कहा है। ४०२-४०३॥

निष्क्रमगा---

हम्तः पुष्यपुनर्वस् हिस्छुगं मेत्रत्रयं रोहिसी म्वात्छत्तरफल्युनीसृगछतपाढोत्तरास्वातिभे । मासो तुर्यनृतीयको शनिकुजो त्यक्त्वा च रिक्तातिथि मिह।दित्रयकुम्भराशिसहितं निष्कासनं शस्यते ॥ ४०४॥ टीका--हस्त, पुष्य, पुनर्वसु, श्रवस, धनिष्ठा, श्रवुराधा, ज्येष्ठा, मल, रोहिसी, रेपती, उत्तराफतगुनी, मृगशिर, उत्तराषाढा, स्वाती श्रीर चीथा वा तासरा मास ये श्रम है श्रीर शिन, भीमवार, रिक्तातिथि वर्जनीय है श्रीर सिह, कन्या, तुला, कुम्भ वे लग्न उत्तम हैं ऐसे श्रम दिन विचार के प्रथम घर के वाहर निकाल कर मूर्यावनोकन कराना चाहिये॥ १०४॥

### कर्णवेध--

रोहिरायुत्तरमूलमैत्रख्यमे विष्णुत्रयेऽर्कत्रये रेवत्यां च पुनर्वसुद्रययुगे कर्णास्य वेघः शुगः। मीने स्त्रीधनुमन्मथेषु च घटे वर्षे च युरमे तिया सौम्ये चेन्द्रयुरौ रवो च शयन त्यक्त्वा च विष्णोर्व्यः॥४०४॥

टोका—रोहिणी, तीनो उत्तरा, मृल, अनुराधा,मृगिशिर ध्रयण,प्रिनिटा, पर पर द्दर, चित्रा और युग्मतिथि नथा युग्मवर्ष और प्रग्ट गुर पर पर पर विष्णुश्यन को छोड़ कर पिएडतों ने कर्णवेध के लिपे शुन करा है ॥ १८६ ॥

यालदा को पृथ्वी में वैठाना--

पञ्चमे च तथा मासि भूमौ तमुपवेशयेत् । तत्र सर्वे ब्रहाः शस्ता भौमोऽप्यत्र विशेषतः ॥ ४०६ ॥ उत्तरात्रितयं सौम्य पुष्यर्ज्ञं रात्रद्धैवतम् । प्राजापत्यं च हस्तश्च शतमाश्विनमित्रमम् ॥ ४०६॥

दीका--पॉचपें मास में रविदार पादि समस्त दार शुन है उनी सो उपर दिशेष करने और तीनो उत्तरा, मृगशिर, पुष्प, रवेशा, रोहिसी हरन, शरिरनी राष्ट्रा पर पे नजत्र शुभ है। पेने दिवस में शिष्ट दो सुमि पर देशारा शुन शरा १००० ४००

#### प्राप्तापन -

पूर्वाद्रीभरणो भुजङ्गबरुण त्यस्य। एजाई। तथा नन्दां पर्व च मप्तमीमपि तथा रिकानपि द्वादगीर । पष्टे मास्यथवासभत्रणविधिः की एन उन्हर्मन गाकन्याभाषनन्तये दुदबने एके च योगे गुने ५ ००० ॥

### यज्ञोपवीत का मुहूर्त-

पूर्वाषाढहरित्रयेऽश्विम्हगसे हस्तत्रये रेवती— ज्येष्ठापुष्यभगेषु चोत्तरगते सानौ च पत्ते सिते । गोमीनप्रमदा धनुर्वनचरे शुक्रोर्कजीवे तिथौ

पश्रम्यां दशमीत्रये व्रतमहश्चैवादिजन्मद्रये ॥ ५१२ ॥

टीका—पूर्वापाढ, श्रवण, धनिष्ठा, शतिभण, श्रश्विनी, मृगशिरा, हस्त, चित्रा, ाती, रेवती, ज्येष्ठा, पुष्य, पूर्वाफल्गुनी श्रीर उद्गयन श्रर्थात् उत्तरायण, श्रयनपन्न, , मीन, कन्या, धन, सिंह ये लग्न श्रीर शुक्त, रिव, सोम य वार, पश्चमी तथा दशमी वि तीन श्रर्थात् १०। ११। १२ तिथियो में यज्ञोपवीत करना श्रम है॥ ४१२॥

## मासादि मुहुर्त —

पं वसन्ते जितिएं निद्वि वैश्यं घनान्ते व्रतिनं विद्घ्यात् ।

[घादिशुक्रान्तिकपञ्चमासाः साधारणा वा सकला दिजानाम्।। ४१३।।

टीका-बाह्यणो का वसन्त मे, चित्रयो का ब्रीप्म मे, वैश्यो का शरद् घरुतु में

तोपचीत करावे, देसे वणों के मतानुसार बतवन्ध का ऋतु कहा है, माघ से उपेष्ठ

पंनत ४ मास समस्त द्विजो को साधारण कहे हैं ॥ ४१३॥

### वर्णसख्या--

गभष्टिमेऽष्टमे वाब्दे पद्ममे सप्तमेऽपि वा ।

दिजलं प्राष्त्रयादियो वर्षे त्वेकाद्शे नृपः ॥ ४१२ ॥

टीका-गर्भ से अथवा जन्म से आठवे पॉचवे अथवा सातवे वर्ष में प्राह्मण का र ग्यारहवें में क्रियो का यतोपवीत करना उचित है ॥ ५१४ ॥

गुस्यल—

वणिधिपे वलोपेते उपनीतिक्रिया हिता ।

सर्वेषां च गुरो सूर्यो चन्द्रे च वलशालिनि ॥ ४१४ ॥

टीका−पर्ण के श्रघिपति के श्रवुसार वल⁺देखिये श्रार सर्वो को गुरु, सुर्य, ऋग्द्रमा विल चाहिये ॥ ४१४ ॥ टीका—तीनों पूर्वा, छाद्रां, भरणा, खारहेषा और मीम, यनि ब्रीर क्ला, हे रिक्ता श्रीर सप्तमी श्रीर हादशी इन स्वरको हो। कर हुटे अपना खाटो महें वालक का श्रीर कर्या को पानचे मास में या विषम माम में अनुमारन करान है। हुए, मिधुन, मकर, फर्या इन लग्नों का यत पाकर शुक्तपूर्व तथा समोने वालक को श्राप्तमाशन कराना चाहिये॥ ४००॥

## चीलकर्म—

रवत्याद्यकरत्रयादितिसृगन्येष्ठास विणात्रये पुष्ये चोत्तरगे तथा ग्रहकवीन्दृत्तेषु पत्ते सिते । गोस्त्रीमन्मथन्नापकुष्ममकरे हित्वा च रिक्तार्तिथि षष्ठीं पर्व तथाष्टमीमपि सिनीवालीं च चुडा शुभा ॥ ४०६॥ जन्मतस्तु तृतीयेऽन्दे श्रेष्ठमिच्छन्ति परिडताः । पश्चमे सप्तमे वापि जन्मतो मध्यमं भवेत् ॥ ४१०॥

टीका—रेवती, श्रिष्वनो, हस्त, चित्रा, स्वाती, पुनर्वसु, मृगिशर, इवेष्ठा, ध्रार्थित स्वाती, श्रुत्रेस स्वाती, श्रुत्रेस स्वाती, श्रुत्रेस स्वाती, श्रुत्रेस स्वाती, श्रुत्रेस स्वाती स्वा

## विद्यारम्भ का ग्रहूर्त-

रेवत्यां मृगपञ्चके हिरियुगे पूर्वीस हस्तत्रये
मृलेऽश्वे ह्यभिजित्सभानुभृगुजे सौम्ये धनुर्जीवयोः ।
श्रव्दे पञ्चमके विहाय निखिलानध्यायषष्ठीयुतां
रिक्तां सौम्यदिने तथैव विद्युधेः प्रोक्तो मुहूर्तः शुभः ॥१९१६
टीका—रेवती, मृगशिरा, श्राद्धां, पुनर्वसु, पुण्य, श्रारुष्ठेषा, श्रवण, धिर्मण, प्रविद्या, प्रविद्या, प्रविद्या, प्रविद्या, श्राह्मा विद्या, प्रविद्या, प्रविद्या, प्रविद्या, प्रविद्या, पर्वा, पर्व,

### यज्ञोपवीत का मुहूर्त-

पूर्वापाटहरित्रयेऽश्विम्हगभे हस्तत्रये रेवती— ज्येष्ठापुष्यभगेषु चोत्तरगते भानौ च पद्मे सिते । गोमीनप्रमदा धनुर्वनचरे शुक्तेर्कजीवे तिथौ

पश्रम्यां दशमीत्रये व्रतमहश्चैवादिजन्मद्रये ॥ ४१२ ॥

टीका—पूर्वापाढ, श्रवण, धनिष्ठा, शतिभपा, श्रश्विनी, सृगशिरा, हस्त, चित्रा, गती, रेवती, ज्येष्ठा, पुष्य, पूर्वाफलगुनी श्रीर उद्गयन श्रथीत् उत्तरायण, श्रुकलपन्न, प, मीन, कन्या, धन, सिंह ये लग्न श्रीर शुक्र, रिव, सोम ये वार, पश्चमी तथा दशमी गिदि तीन श्रथीत् १०। ११। १२ तिथियो में यज्ञोपवीत करना शुभ है ॥ ४१२॥

## मासादि मुहूर्त —

रेप्रं वसन्ते चितिपं निदाघे वैश्यं घनान्ते व्रतिनं विद्घ्यात् । ।घादिशुक्रान्तिकपञ्चमासाः साधारणा वा सकला द्विजानाम्।।५१३॥

टीका-ब्राह्मणों का वसन्त में, चित्रयों का श्रीष्म में, वैश्यों का शरद् ऋतु में श्रोपवीत करावे, ऐने वर्णों के मतानुसार ब्रतवन्ध का ऋनु कहा है, माघ से ज्येष्ठ रुपेन्त ४ मास समस्त द्विजों को साधारण कहे हैं॥ ११३॥

### वर्णसरूया--

गर्भाष्टमेऽष्टमे वाट्दे पञ्चमे सप्तमेऽपि वा । दिजत्वं प्राप्तुयादिष्रो वर्षे त्वेकादशे नृपः ॥ ४१४ ॥

टीका−गर्भ से श्रयवा जन्म से श्राठवे पॉचवे श्रथवा सातवे वर्प में घाहाण का गौर ग्यारहवें में ज़त्रियो का यज्ञोपवीत करना उचित है ॥ ४६४ ॥

#### गुरुवल-

वर्णाधिपे वलोपेते उपनीतिकिया हिता । सर्वेषां च गुरी सूर्यो चन्द्रे च वलशालिनि ॥ ४१४॥ टीका-वर्ण के श्रधिपति के श्रवसार वल देखिये श्रोर सर्वो को गुरु, सर्य, चन्द्रमा त वल चाहिये॥ ४१४॥



#### गलग्रह—

त्रयोदश्यादिचतारि सप्तम्यादितियित्रयम्।

चतुर्योकाकिनी पोक्ता यहावेव गलप्रहाः॥ ४१६॥

र्टाका-त्रयोदशी से प्रतिपदा तक चार तिथि श्रीर सप्तमी. श्रप्रमी. नवमी उप चतुर्थी ये श्राउ तिथि गलप्रह हैं सो वर्जनीय हैं ॥ ४१६॥

शृहादिकों के संस्कार का मृहर्व-

मुलाई। श्रवणदिदेववसुभे पुष्ये तथा चारिवभे रेवत्यां मृगरोहिणी दितिकरे मेत्रे तथा वारुणे। वित्रास्वातिमयोत्तराभृग्रस्तते भोमे तथा चन्द्रजे

शृहाणां तु बुधेः शुभं हि क्यितं संस्कारकर्मोत्तमम् ॥४१७॥ दीका-मृत, आर्द्रा, अवण, विशासा, धनिष्टा, पुष्य, अदिवनी, रेबरी, मृगिश्य, रोहिणी, पुनर्वेष्ठ, हस्त, अनुराधा, शतमिया, चित्रा, स्वाती, तीनां उत्तरा वे नजा और शुक्त, सीम, बुध ये वार शृहादिक सद्धर अन्यज्ञादिकां के संस्कार में शुन हैं ॥१३

## विवाहप्रकरणम् ।

पहले देवज्ञकी पूजा--

दैवजं प्रजयेदादौ फलताम्बलपूर्वकैः।

निवेदयेत्समनसा स्वकन्योद्धहनादिकम् ॥ ४१८॥

टीका-प्रथम ज्योतियों की यथाशक्ति फल तास्वृत्यपूर्वक पूजा करना उसके पी कन्या का विवा कन्या के विवाह का शुनाशुम प्रश्न करे॥ ११=॥

विवाहसमय में प्रश्न —

भांशगतों शशिभागवों तनुगृहं बलिनों यदि पश्यतः । वरलाभमिमों यदा गुगलभांशगतों गुवतिपदी ॥ ४१९॥ पश्चकाल में बन्द्र, शक्त यह विषम राशि में हों बा श्रंश में हों श्रीर शेवी तस्त को देखते हों तो कत्या को पवि-यान्ति जानवा श्रीर सम राशि में

में चन्द्र, ग्रुक हाँ तो वर को स्त्री-प्राप्ति कहना ग्रुम है ॥ ४१६ ॥

प्रष्डर्विलग्नात्प्रवलः शशाङ्कः शत्रुस्थितो सृत्युगृहस्थितो वा । यद्यप्टमान्दात्परतो विवाहात्करोति सृत्युं वरकन्ययोश्च ॥४२०॥

टीका-जो प्रश्न-लग्न से वलवान् चन्द्रमा पष्ट श्रथवा श्रएम स्थान मे वेठा हो तो विवाह से श्रएम वर्ष में स्त्री. पुरुष दोनों को श्रिरिए जानना ॥ १२०॥

यद्युदयस्थरचन्द्रस्तस्माद्यदि सप्तमो भवेद्गौमः । समाष्टकं स जीवति विवाहकालात्पर पुरुषः ॥ ४२१ ॥

टीका-जो प्रश्न-लग्न में चन्द्रमा हो और चन्द्रमा से सप्तम स्थान में महत हो विवाह से अप्रम वर्ष में पति को अरिप्र जानना ॥ ४२१ ॥

स्वनीचगः शत्रुदृष्टः पापः पञ्चमगो यदा । मृतपुत्रां करोत्येव कुलटां च न संशयः ॥ ४२२ ॥

टीका-जो प्रश्नकाल में पापग्रह ग्रपने नीच स्थान में हो ग्रथवा राज्यह है है ने हो ग्रथवा पापग्रह पञ्चम स्थान में वैटा हो तो सन्ताननाश छोर स्त्री पेश्या हो ऐसा जानना ॥ १२२ ॥

भिद्यति यद्युदकुम्भः शयनासनपादुकास भङ्गो वा । प्रश्नसमयेऽपि यस्यास्तस्या वैधन्यमादेश्यम् ॥ ४२३॥

टीका-जो विवाद के प्रश्नकाल में शकरमात् जलसम्भ या भद्ग हो शपदा निहा नाश, श्रासन-भद्ग, पादुका-भद्ग, पेला जिस कन्या के विवादभन्न-समय में हो तो उसका विध्यायोग जानना ॥ ४२३॥

ज्येष्ट का विचार--

श्रुज्येष्ठा कन्यका यत्र ज्येष्ठपुत्रो वरी यदि । ज्यत्ययो वा तयोस्तत्र ज्येष्ठो मासः गुमशदः॥ ४२२॥

टीका-जो कम्या व्योष्ट न हो जीर वृहत व्योष्ट हो, देना होगी हा भेद हो तो छोड़ मास में विवाह करना शुभ है ॥ ४२७ ॥

वर्षप्रमागा--

पडब्दमध्ये नोद्याचा कन्या वर्ण्डय यतः । सोमो सुङ्क्ते ततस्तढद्गनधर्वर्द तथानतः ॥ १२१ ॥ <u> इहज्ज्या।तपसार्गा</u>

110

टीका-प्रथम ६ वर्ष तक कन्या का विवाह नहीं करना चाहिये। कारण गर्र कि प्रथम दो वर्ष चन्द्रमा भोग करता है, तदनन्तर दो वर्ष गन्धर्व भोग करते हैं कि उपरान्त २ वर्ष अग्निदेव भोग करते हैं, तदनन्तर विवाह करना शुद्ध जानना हिंदी

अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा तु रोहिणी । दशवर्षा भवेत्कन्या द्वादशे वृषली मता ॥ ४२६॥ गौरीदानान्नागलोकं वैक्रगृठं रोहिणीं ददत्।

कन्यादानाद् ब्रह्मलोकं रौरवं तु रजस्वलाम् ॥ ४२७॥

टीका-श्राट वर्ष की कन्या को गौरी, नव वर्ष की कन्या को रोहिणी, दश्य की श्रवस्था में कन्या, श्रोर वारह वर्ष की युवती को राद्रा कहते है। गौरीदान नगलोक-प्राप्ति, रोहिणीदान से चैकुएट प्राप्ति, कन्यादान से ब्रह्मलोक-प्राप्ति सादीदान से घोर नरक की प्राप्ति होती है॥ ४२६-४२७॥

विवाहो जन्मतः स्त्रीणां युग्मेऽव्दे पुत्रपौत्रदः । श्रयुग्मे श्रीप्रदः पुंसां विपरीतस्तु मृत्युदः ॥ ४२८॥

टीका-स्त्री का विवाह जन्म से सम वर्ष में करने से पुत्र पीत्र की प्राप्त की पुरुप का जन्म से विषम वर्ष में विवाह हो तो लक्ष्मीप्राप्ति, श्रन्यथा मृख्पार्षि होती है ॥ ४२ ॥

कन्या द्वादशवर्पाणि याऽ५दत्ता वसेद् गृहे ।

ब्रह्महत्या पितुस्तस्याः सा कन्या वरयेत्स्वयम् ॥ ४२६ ॥ टीका-पदि कन्या १२ वर्ष की अवस्था में पिता के घर में रहे तो पिता के इस्रहत्या का दोप होता है, तदनन्तर कन्या को अधिकार है कि अपनी रच्छा है पति को वरे। यह आचार्य की सम्मति है॥ ४२६॥

मङ्गल-विचार—

लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
पत्नी हिन्त स्वभर्तारं भर्ता भार्या विनाश्येत् ॥ ४३०॥
स्त्री को श्रीर पुरुष को मञ्जल रहता है उसका अकार जन्म-लग्न से वा
र । १२ । ४ । ४ । ४ व इतने स्थानों में हो नो मञ्जली या मञ्जला होता है। स्त्री

ामहली से महला पुरुप को विवाह करना श्रथवा पुरुप के ५० वलवान हो तो भी विवाह करना ॥ ४३०॥

भौम-परिहार--

जामित्रे च यदा सौरिर्लग्ने वा हिबुकेऽथवा । घण्टमे द्वादशे चैव भौमदोषो न विद्यते ॥ ४३१ ॥

टीका—रत्री को अध्या पुरुष को ७ । १ । ४ । म । १२ । जो उनने नजाने में जिल्हें हो तो महल का दोष नहीं होता ॥ ४३६ ॥

ज्यष्टिचार-

टीका-प्रथम ६ पर्य तक कल्या का विवाह नहीं करना चाहिये। कारत की कि प्रथम दो पर्य चन्द्रमा भोग करना है, नदनन्तर दो पर्य गन्धर्य भोग करने हैं। ले उपरान्त २ पर्य अन्तिदेप भोग करने हैं, नदनन्तर विवाह करना गुद्ध जानना प्रथा

श्रष्टवर्षा भवेद्गोरी नववर्षा त रोहिगी। दशवर्षा भवेत्कन्या दादश वृष्ती मता॥ ४२६॥ गौरीदानात्रागलोकं वैक्साठं रोहिगीं ददत्।

कन्यादानाद् ब्रह्मलोकं रोरवं तु रजस्वलाम् ॥ ४२७॥ टीका-आड पर्पं की कन्या को गौरी, नव पर्पं की कन्या को रोहिएी, दार्श की अपस्था में कन्या, और वारद पर्पं की युवती को राह्मा कहते हैं। गौरीराव हे नागलोक-माप्ति, रोहिणीवान से पैकुएट माप्ति, कन्यावान से ब्रह्मतोक-माणि सदीवान से घोर नरक की माप्ति होती है॥ ४२६-४२७॥

> विवाहो जन्मतः स्त्रीणां युग्मेऽन्दे पुत्रपौत्रदः । श्रयुग्मे श्रीप्रदः पुंसां विपरीतस्तु मृत्युदः ॥ ४२८॥

टीका-स्त्री का विवाह जन्म से सम पर्य में करने से पुत्र पीत्र की प्राप्त की पुरुष का जन्म से विवाह पो तो लक्ष्मीप्राप्ति, अन्यधा मृख्याित होती है। ४२८॥

कन्या द्वादशवर्पाणि याऽ५दत्ता वसेद् गृहे ।

ब्रह्महत्या पितुस्तस्याः सा कन्या वरयेत्त्वयम् ॥ ४२६ ॥ टीका-विद कन्या १२ वर्ष की अवस्था में विता के घर में रहे तो विता के हत्या का दोप होता है, तदनन्तर कन्या को अधिकार है कि अवनी कि को वरे। यह आचार्य की सम्मति है॥ ४२६॥

#### मङ्गल-विचार—

लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।

पत्नी हन्ति स्वभतिरं भती भायी विनाशियेत् ॥ ४३०॥ दीका स्त्री को श्रीर पुरुष को मङ्गल रहता है उसका प्रकार जन्म-लग्त से य से १।१२।४।७। = इतने स्थानों में हो तो मङ्गली या मङ्गला होता है।स्र मिक्ति से महला पुरुष को विवाह करना श्रथवा पुरुष के श्रह वलवान हों तो भी विवाह करना ॥ ४३० ॥

#### भौम-परिहार--

## जामित्रे च यदा सौरिर्लग्ने वा हिबुकेऽथवा । अष्टमे द्वादशे चैव भौमदोषो न विद्यते ॥ ४३९ ॥

टीका—स्त्री को अथवा पुरुष को ७। १। ४। ८। ८। तो इतने स्थानो में रानि हो तो महल का दोष नहीं होता ॥ ४३१॥

#### ज्येष्टविचार-

बिज्येष्ठौ मध्यमौ प्रोक्तावेकज्येष्ठः शुभावहः। ज्येष्ठत्रयं न कुर्वीत विवाहे सर्वसम्मतेः॥ ४३२॥

टीका—पुरुष व्येष्ठ श्रथ्या कन्या व्येष्ठ हो श्रथ्या व्येष्ठ मान हो हो हेनी है। व्येष्ठ की श्रयस्था में वियाह करना मध्यम हे श्रोर एक त्येष्ठ में करता शुन है होता पुरुष व्येष्ठ, स्नी व्येष्ठ, मास व्येष्ठ श्र्यांत् तीनो व्येष्ठ होतो (प्रजान हरमा वर्तित है। प्रकार म

टीफा—जिस स्त्री की बोली हंस के सहन भीटी हो, गुडवर्ल हो, नेत्र <sup>हा</sup>न सहत के नुल्य हो अथवो विद्वल अर्थान् कुलु सफेद व कुछु काला हो, वीर देश स्व से विवाह हो तो गुरस्य को सुग प्राप्त होता है॥ ४३४॥

वरतत्त्रमा--

# जातिविद्यावयःशीलमारोग्यं बहुपज्ञता । यथितं वित्तसम्पत्तिरष्टांवते वरे राणाः ॥ ४२६॥

टीका—यर के लदाए-जानि में उत्तम हो और विद्यायुक्त हो, वर में नी हैं। और स्प्रभाव अच्छा हो और निरोगी हो, परिवार बहुत हो, न्त्री की क्ला हो, ही सम्पत्ति हो ऐसे आट लदानों ने युक्त पर हो तो कत्या को देना चाहिये। १३६।

### कन्यादोष—

दीर्घनासां च लम्बोष्टां चित्रां घर्वरनिस्वनाम् । सरोगां आतृरिहतां दुर्गन्थां परिवर्जयेत् ॥ ४२७॥

टीका—लम्बा नासिका वाली, लम्बे स्त्रोट वाली, कुष्टरोग वानी श्रीर किन बोली घर्घराती हो, रोगिणी हो, जिसके भाई न हों श्रीर जिसके देह से हुगैन्व क हो उसके साथ विवाह न करे॥ ४३७॥

### वरदोप--

# दूरस्थानामविद्यानां मोत्त्रधर्मानुवर्तिनाम्।

शूराणां निर्धनानां च न देया कत्यका बुधेः ॥ ४२ ॥ र्टाका-पिएटत जनो को चाहिये कि दूर रहने याले मूर्य मोक्समीं (योगान्यार्ट) युद्ध करने वाले और दस्ति। पुरुष को कत्या न दें॥ ४३ ॥

## श्रस्तोद्ग--

प्रायद्गतः शिशुरहस्त्रितयं सितस्यात्पश्चादशाहिमहपञ्चिदनािनशिक्षः प्रामपच एव गदिताऽत्र वसिष्ठमुख्येर्जीवस्त पचमिष वृद्धशिशुर्विवर्धः॥

टीका—पूर्व में शुक का उदय हो तो तीन दिन वालपन और अस्त हो तो पही दिन वृद्धत्व वर्जित है, पश्चिम को उदय हो तो पांच दिन शिश्चपन और १० वि वृद्धत्व वर्जित है और गुरु के उदय अस्त में १४ दिन वर्जनीय है ॥ ४३६ ॥ श्रस्त श्रीर उदय का लच्चण--

यमशरें भेजवासरविज्ञणो दिशि द्विमप्तसितास्तमन तथा । गगनवाण्यमेदिशि पश्चिमे नवदिनास्तमनं तु मृगोर्बुधैः॥४४०॥

टीका—२४२ दिन शुक्त पूर्व दिशा में उदय रहता है और ७२ दिन अस्त रहता ।। श्रीर २४० दिवस पश्चिम में उदय रहता है फिर ६ दिन में अस्त होता है यह जिएडतों ने कहा है ॥ ४४० ॥

कलांश से उदय श्रीर श्रस्त का विचार— दस्रेन्द्वः १२ शैलसुवश्च १७ शका १४-

श्चन्द्रा ११ खचन्द्रा १० स्तिथयः १४ क्रमेण ।

चन्द्रादितः काललवा निरुक्ता

ज्ञशुक्रयोर्वक्रकयोदिंहीना ॥ ४४९ ॥

दीका--चन्द्रादिक प्रष्टी के प्राप्त से १२।१७।१४।११।१०।१४ वराण । पर्छा दिये के खंश से इतने खंश के भीतर प्रदेश रहने से द्यरत रहता है के में से दा हाएला कि है तो रिव खोर भीम का खन्तर जब तक १७ द्यारा से स्कृत रहेगा तद तह से साम खन्तर हो है। खार स्वेत रहेगा। इसी तरह सब प्रहों हा बुध द्यार स्वाय प्रती हो हो इतर हाएल में हो स्वाय स्वय प्रहों हा बुध द्यार स्वया प्रती हो हो इतर हाएल में हो स्वय सहस्त गर्मा अरहा।

## विवाह में वर्जनीय--

नापाढप्रभृतिचतुष्ट्ये विवाहो ना पोपे न च मधुसंज्ञके विधेयः। नैवास्तं गतवति भागवे च जोवे युद्धत्वे न खलु तयोर्न वालभावे॥४१॥

गोर्वाणमन्त्रिणि सृगेन्द्रमधिष्ठिते न

मासेऽधिके त्रिदिनसंस्पृशि नामभे च ।

टीका—आपाढ़ आदि लेकर ४ मास और पीप चेत्र मास और गुरु, गुरु हा अस्त और इन दोनों का चुद्धत्व और वालत्व और सिंह का मृहस्पति, अधिरमाह तथा ज्ञयमास इत्यादि विवास में वर्जित है ॥ ४४३॥

म्लादि जन्मनचत्र का दोप-

मूलजा च गुणान् हन्ति व्यालजा कुलटाङ्गना । विशालजा देवरःनी ज्येष्ठजा ज्येष्ठनाशिका ॥ ४४४॥

टीका-मृल नचत्र में कन्या का जना हो तो गुणों का नाश करे, आहतेण में व्यभिचारिणी, विशासा में देवर की मृत्युकारक श्लोर ज्येष्ठ में त्येष्ठ के मृत्युवायक होती है ॥ १४४ ॥

जनमनचत्रादि में वर्ज्य--

जन्मर्चे जन्मदिवसे जन्ममासे शुभं त्यजेत्। ज्येष्ठे मास्याऽऽद्यगर्भस्य शुभ्रवस्त्रं स्त्रियो यथा॥ ४४४॥ श्रज्येष्ठा कन्यका यत्र ज्येष्ठपुत्रो वरो यदि।

व्यत्ययो वा तयोस्तत्र ज्येष्ठो भासः शुभप्रदः ॥ ४४६ ॥

टीका--जन्म के नहाज, दिवस और मास में वालकों को श्रम कर्म वर्जित हैं। सघवा स्त्रियों को रवेत वस्त्र धारण करना। और जो कन्या कनिष्ठ हा तथा वर्ष ज्येष्ठ हो अथवा इससे विपरीत हो तो ज्येष्ठ मास में विवाद श्रम है। १४४-१४६॥

वर्षप्रमाग्ग--

जन्मतो गर्भाधानाद्धा पञ्चमाव्दात्परं शुभम् । कुमारीवरगां दानं मेखलाबन्धनं तथा ॥ ४४७ ॥



#### गुह्नन्द्रपल-

स्त्रीणां ग्रहवलं श्रेष्टं पुरुपाणां रवेर्वलम् । तयोश्चन्द्रवलं श्रेष्टमिनि गर्गेण भाषितम् ॥ ४४८॥ टोका-स्त्रियों को ग्रह का यस और पुरुषं को रवि का यन और ले

चन्द्रमा का वल गर्रा मुनि ने धेष्ठ कटा है ॥ ४४=॥

गुरु का वल— नष्टात्मजा धनवतो विधवा छुशीला पुत्रान्विता गतधवा सुभगा विदुत्रा । स्वाभिषिया विगतपुत्रधवा धनाढ्या

वन्थ्या भवेत् सुरग्ररी कमशोऽभिजन्म ॥ ४२१॥

टीका-जो कर्या के जन्म-स्थान में शुरूरपित हो तो विवाह हे स्वतंतर कि मिल्ह होती है, जितीय में धनवती, ज्वीय में विध्वा, चतुर्ध में व्यक्तिवार पण्चम में पुत्रवती, पण्ड में पतिनाश, सप्तम में सीभाग्यवती, श्रष्टम में कि नवम में पतिनिया, दशम में वालक तथा पति का नाश, एकाइश में धनाहर हा दश में वाँक देते कम से फल जानिये ॥ ४४६॥

गुरु अनुकूल करने का विचार—

जन्मत्रिदशमारिस्थः प्रजया शुभदो ग्ररः।

विवाहे च चतुर्थाष्टद्रादशस्थो मृतिप्रदः ॥ ४४०॥

टीका—जन्म, तृतीय, पष्ट और दशम में गुरु हो तो नेए हैं, पत्तु पूजा हरें शुभ फलदायक होता है और चौथे में, अएम में, द्वादश में मृत्यु करता है, यह वि विवाह में करना उचित है ॥ ४४०॥

गुरु का विचार —

द्वितीये पञ्चमे चैव सप्तमे नवसे तथा

एकादशे धराचार्यो कन्यायाः शुभकारकः ॥ xx१॥

टीका—कन्या के जन्म-राशि से २।४।०।६।११ स्थानों में गुरु हो ती हैं का विवाह शुभ होता है। इसी प्रकार चट्टक के उपनयन में भी देखना ॥ ४४१॥ वर को रवि का विचार-

तृतीयः षष्ठगश्चैव दशमैकादशस्थितः ।
रिवः शुद्धो निगदितो वरस्यैव करग्रहे ॥ ४४२ ॥
जन्मन्यथ द्वितीये पश्चमे सप्तमेऽपि वा ।
नवमे च दिवानाये प्रजया पाणिपोडनम् ॥ ४४३ ॥
चतुर्ये चाष्टमे चैव दादशे च दिवाकरे ।

विवाहितो वरो सृत्युं प्राप्नोत्यत्र न संश्रयः ॥ ४४४ ॥ दोका—पर के जन्म-राशि से २।६।१०।११ इन स्थानों में रिव हो तो विवाह यन होता है श्रीर १।२।४।७। ६ इन स्थानों से हो तो पूजा करने ने शुभ होता है श्रोर श्रामा१२ इन स्थानों में हो तो पूजा करने से भी शुभ नहीं होता है ॥४५४ -४४॥

अप्रमेत्रोज्ञान--

वर्णो वश्य तथा तारा यानिग्रहगणौ तथा। भक्टं नाडिमैत्रो च इत्येतारचात्र मैत्रिकाः॥ ४४४॥

दोका—वर्ण, वश्य, तारा, योनि, प्रहगण, भवृत्य, नाड़ी छोर मेत्री रन लाटा रा विषाह में विचारना योग्य है ॥ ४४४ ॥

वर्णों का ज्ञान-

मोन।लिकर्कटा विप्राः नृपाः सिंहाजधन्त्रिनः । कन्यानकरूपा वैश्याः शूहा युग्मतुलाघटाः ॥ ४४६ ॥

टोका--मोन, वृश्चिक छीर वर्ज राशि वाला प्रावण वर्ज । सिंड, मेर नीर धन राशि वाला सित्रिय वर्ज । पान्या, मकर धार तृष राशिवाला वैश्य वर्ष । नाम मिनुन तुना खीर कुम्म राशिवाला शद्ध वर्ण होता है ॥ ४४६॥

वरवों का ज्ञान-

उन्द्रवापघटकन्यातुला मानवा चनवर्षा वतुपदी । कर्कमीनमकरा जलोडवाः केसरी वनवरानिकीटहाः ॥१३ ॥।

दीका—मिधन धन, हुन्म, प्रस्या कोर तुना ये गान्या का नेपनीत एक दे स्तुत्र ह स्रोर क्षर्य मीन नोर महर के राज्यर व्याकित प्रसार नेपानिक करता है।

#### वश्यावश्य द्यान--

हित्वा मृगेन्द्रं नरराशिवश्याः सर्वे तथेषां जलजारच भद्याः। सर्वेऽपि सिंहस्य वशे विनाऽलि ज्ञेयं नरागां व्यवहारतोऽन्यत् पूष्ट डीका—सिंह को छोड़ सभी मनुष्य के यश में के ख्रीर जलन्द भन्न है। बिक्रं भी नुश्चिक छोड़ सभी वश में हैं वाकी मनुष्यों के व्यवहार से सममना ॥ ४६-॥

#### वारावल —

कन्यर्चाद्धरभं यावत्कन्यामं वस्माद्पि । गणयेत्रवभिः शेपे त्रिप्वदिशमसत्समृतम् ॥ ४४१॥

टीका—यधू के नवज से घर के नवज तक जो नवज लंग्या हो उसमें बा के का का भाग दे, जो शेष तीन अथया सात यचे तो अश्व श्रीर सब शुभ होते हैं। देने श्री घर के नवज से यधू के नवज तक गिन कर एर्चयत् प्रमाण लिसे अनुसार जानना॥ ११।

#### योनि —

श्रवो गजरहागसपे सर्परवानो विडालकाः।
भेषो विडालकश्चैव मूपको मूपकश्च गाः॥ ४६०॥
महिषी च ततो व्याघो महिषो व्याघ्रकः क्रमात्।
मृगो मृगस्तथा श्वा च किर्निकुल एव च ॥ ४६१॥
नक्रलो वानरः सिंहस्तुरगो मृगराट पशुः।
श्राधोरगाः क्रमेगोव श्रश्विन्यादिभयोनयः॥ ४६२॥

विस्योति — गोव्यावं गजसिंहमश्वमहिषं श्वेगां च वस्रूर्गं वैरं वानरमेषयोश्च सुमहत्तद्धद्धिलानेन्दुरु । लोकानां व्यवहारतोऽन्यद्पि तज्ज्ञात्वा.प्रयत्नादिदं दम्पत्योर्नु पमृत्ययोर्गि सदा वर्ज्य शुभस्यार्थिभिः

व ।-- इन इलोकों का अर्थ चक्त में देखिये ॥ ४६०-४६३॥

## मापाटीकासमेतः।

राशियों के स्वामी-

नव्यसिद्यान 🗂

यश्विना भग्गी कृतिकावाद्मेकं मेपः कृतिकापाद्त्रयं राहिलां मृगशिरार्छं वृषभः॥ चगिरोऽर्छ मार्झ पुनर्वस्यादत्रयं मिथुनम्। पुनरंसोः पाद्मकं पुष्यमारलेपान्तं कर्कटकः॥ मघा पूर्वा उत्तरापाद्मेकं सिंहः । उत्तरापादत्रयं हस्तरिचत्रार्छः कन्या ॥ चित्रार्छः स्वातो विशाखापादत्रयं तुला । विशालापाद्मेकमनुराधाज्येद्यन्तं दृष्टिचकः ॥ मृलं पूर्वापादा उत्तरापादायादमेकं घतुः । उत्तराषाद्यापदत्रयं श्रवणो धनिष्टार्धं मकरः॥ धनिष्ठार्छः रातनारका पूर्वाभाइपदापाद्त्रयं इन्भः। प्रयोभाइपदापाद्यकमुत्तराभाइपदारवत्यन्तं मोनः

टीना-चल्डमा स्वा हो गतव एक रागि भोगते हैं इस प्रमाण से डाइग एंग भोग दा राम होत हाल्य-माय तथा हाहि नाही का लम सक से माहन होगी

### नवरञ्चर -

मीनालिन्यां छने कीट कुम्म मियुनमंछने । मका कत्यकायुक्तं न कृष्यान्नवादकं ॥ ४७२ ॥

टींग-मीन से राय के खन्तर पर स्वित्यक, वृद्धिक से मीन चैन चैन प्रशाद गर्ज मीत रा फोट पुरिचय भीत था, एस्म मितुन था, मन्द इन्दा वा हर २ गांगियों के नवपञ्चक होते हैं, ये वर्जित हैं ॥ ४७२ ॥

## मृत्युपटधकः -

मपक्रत्यक्योख जुलामीनक्योम्नया । युग्मात्योन्तु वृषेत्यो मृत्युं व नक्रसिंहरोः ॥ ४७३ ॥ कुम्मक्र्वरयोश्चेव वृष्कोद्गढ्योनया ॥

टीजा- मेप थीर करवा वे परस्वर हुटे थीर जाटवें हों इसी रोडिसे हुई मीन, मिथुन, बुरिचक मकर, मियुन पुरन, कर्क और सुप, धन इन ही उरि क्लापट्या रहताता है सो प्रतिन है ॥ ५८३ ॥

श्रीतिपटप्रक -

सिंहो मीनखनरचेंच तुला वृषवुना तथा । यतुः कर्क्युन् चेव कुम्मकन्यक्योग्नथा ॥ १७४॥ नक्रम्य मिथुने त्रीतिरज्ञाङ्योः त्रीतिरुत्तमा ॥

टीका-सिंह, सीन, तुरा, सूप। कुम्स, कन्या, सकर, सिंधुन, सेप,वृष्टिक के तु कर्क इन दें। २ राशियों का श्रीतिषटपुत होता है सी शुम है ॥ ४५४ है

द्विद्वीदश -

मेपभरो व्यमियुनो कर्कहरी नुल्कन्यक।

चित्रवर्ता मक्रक्तमावना दिहाद्रा राशी ॥ ४७४॥ टीका-मेप,मीन, सुप,मिथुन,कर्क, सिंह, तुला, कन्या, सुरिचक, धतु क्रीर हरी कुम्म ये दे २ राशि दूसरे, यारहर्वे होने से जिलांदश हैं सो वर्जनीय है ॥ १३१ ह

चतुर्थं, दशम, नृतीय, एकाद्श, उमयसप्तम — चतुर्थो दशमश्चेव तृतीयेकादशः शुभः।

डमयाः सप्तमः साम्यमकर्जः गुभमुन्यते ॥x७६ ॥

टीका—यंध्रु श्रीर वर की परस्पर राधि चतुर्थ दशम श्रयया हतीय प्रकारण नो शुम श्रीर दोनों सप्तम सम हो श्रथया एक नजूब हो तो शुम जानिये॥ प्रदेश

ग्रहों का शत्रुत्व, समत्व और मित्रत्व— शत्रू मन्दिसितौ समश्च शशिजो मित्राणि शेषा रवे-स्तीच्णांशुहिंमरिंसजश्च सहदो शेषाः समाः शीतगोः। जीवेन्द्रूष्णकराः क्रजस्य सहदो जोऽिं सिताकी समौ मित्रे स्विंसितौ बुधस्य हिमग्रः शत्रुः समाश्चापरे ॥५७७॥ स्रोः सौम्यसितावरी रिवस्तो मध्यो परे त्वन्यथा सौम्याकी सहदो समौ क्रजग्रुक् शुक्रस्य शेषावरी। शुक्रज्ञौ सहदो समः सुरग्रुकः सौरस्य त्वन्ये रवे-

र्ये प्रोक्ताः सहदस्त्रिकोराभवनात्तेऽमी मया कीर्तिनाः ॥४७=॥

टीका-- इन श्लोको का श्राराय चक्र में देखिये॥ ४७७-४७=॥

| ग्रहनाम | रवि                  | चन्द्र             | भीम               | युध           | j jr             | <b>.</b> 11 | -   |
|---------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|-----|
| रात्रु  | शनि<br>गुर           | 0                  | ् हा              | । यह          | [ ] [ ]          | ₹, ₹*       | ,,  |
| सम      | च्ध                  | गुर गुर<br>भोमरानि | ्ध्य<br>गान       | कीम ।र<br>ानि | n i              | ¥".         | s : |
| मित्र   | चन्द्र गुरु<br>मङ्गल | रवि<br>हुध         | पन्द्र शुर<br>सृय | गुरूं<br>च    | गुर्द भगः<br>भगत | 2 46        | {   |

#### नवपञ्चक

मीनालिभ्यां खने कीट कुम्म मिथुनसंखने । मकर कन्यकायुक्तं न कुर्ध्वान्नवर्ण्यके ॥ ४७२ ॥

टीका-मीन से नव के प्रस्तर पर पृष्टियक, गुरियक से मीन पाँवर्व है मकार कर्फ मीन का धोर पृष्टिचक भीन का, कुम्म मिधुन का, मकर कत्या श हरे २ राशियों के नपप्रचक्त होते हैं, ये वर्तित हैं ॥ ४७२ ॥

मेपकन्यक्योरव नुलाभीनक्यानया । युग्मात्योम्त वृषेक्षयो मृत्यु व नक्रसिंहवाः ॥ ४७३॥ कुम्भक्टयोरचैव वृषकोद्तहयोत्या ॥

टीका- मेप श्रोर पत्या थे परस्पर एडे श्रीर श्राटप हो इसी रीति ने हुनारी मीन, मिधुन, गुप्रिचक, मकर,सिह- गुरुम, कर्ज और नुष, घन रून ही राजित ह मृत्युप्रदेश फरलाना है सो वर्जिन है ॥ ४७३ ॥

प्रीतिपटप्रक*—* 

सिंहो मीन युनश्चेव चला ग्रवश्वा तथा। घतुः कर्क्यतं चेव जन्मकन्यकयोम्नथा ॥ ४७४ ॥ नकस्य मिथुने प्रीतिरज्ञाऽस्याः प्रीतिरुत्तमा ॥

टीका-सिंह, मीन, तुला, तृष । कुम्म, पत्था, मकर, मिथुन, मेप,पृष्टिवक की भनु, कर्क इन दो २ राशियों का श्रीनियदपुक होता है सी शुम है ॥ ४७४ ॥

हिद्दोदश —

मेष्मषो व्यमिथुनो कर्कहरी तुल्कन्यक । यलियनुपी मकरकुम्भावता दिद्धीद्शे राशी ॥ ४७४ ॥ टीका-मेप,मीन, चुप,मिश्रुन,कर्फ, सिंह, नुला, कन्या, चृश्चिक, धनु श्रीर महर, ये दो २ राशि वृत्तरं, वारदवं होने से छिछांदश है सो वर्जनीय है ॥ ४०४ ॥

चतुर्थ, दशम, नृतीय, एकादश, उभयसप्तम — चतुर्थो दरामरचेव तृतीयेकादशः शुभः। उभयोः सप्तमः साम्यमेकर्चः गुभमुच्यते ॥४७६ ॥

टीका—चधु खोर वर की परस्पर राशि चतुर्थ दशम अथवा दतीय एकाद्श है। तो शुभ श्रोर दोनां सप्तम सम हो श्रथवा एक नच्चत्र हो तो श्रुभ जानिये॥ १६४॥

ग्रहों का शत्रुत्व, समत्व श्रीर मित्रत्व---शत्रू मन्दिसतौ समश्च शशिजो मित्राणि शेषा खे-स्तीच्णांशुहिंमरिमजश्च सहदौ शेषाः समाः शीतगोः। जीवेन्द्रपणकराः क्रजस्य सहृदो जोऽरिः सिताकी समौ मित्रे सूर्यसितौ बुधस्य हिमग्रः शत्रुः समारचापरे ॥५७७॥ सूरेः सौम्यसितावरी रविद्यतो मध्यो परे त्वन्यथा सौम्यार्की सहदौ समौ क्रजग्रह शुक्रस्य शेपावरी । शुक्रज्ञौ सहदौ समः सुरग्ररः सौरस्य त्वन्ये खे-र्ये प्रोक्ताः सहदस्त्रिकोणभवनात्तेऽमी मया कीर्तिताः ॥४७=॥

|          |                  | का आरा              | 4.4                 |               | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |           |           |
|----------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| त्रदेनाम | रवि              | चन्द्र              | भीम                 | पुध           | गुर                                     | । भुक     | , 415<br> |
| शनु      | शनि<br>गुर       | 0                   | बुध                 | चन्द          | हुव<br>गुर                              | स्- चर    | · [7]     |
| सम       | बुध              | शुक्र गृह<br>गोमशनि | शुर<br>शनि          | भीम गर<br>शनि | 'ୀନି                                    | Jt<br>Fre | શુ ર      |
| मित्र    | चनद्र गुर<br>गणल | रवि<br>ग्रुध        | चन्द्र धुर<br>सूद्य | सूर्द<br>हा   | रार्थ ५७<br>१९८                         | E- TF     | : :       |

महीतन्त्रक से मगों हा सिलान-

#### दरम में गर-

देरमच्ये गुणामादो ह्योः साम्ये गुणह्यम्। वश्यवेर गुण्यदेको वश्यमच्ये गुणार्छकम्॥ ४७६॥ वश्य-२३ सार में गुण शयक वर लोग में गुण २, पण क्षेत्र के म

पर फीर मार में गुरु कर्ष ( )। ४३६ र

## यस्य वे गुल का चळ-

|         | 7                 | **                | ₹ (              | <b>4</b> ,     | $\mathcal{A}_{\mathcal{F}}^{-1}$ |
|---------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------------------------|
| # Phase | aprener de ton pe | gp-squir-yelflory | Marie Transpi    | Male entergene | -                                |
|         | 5                 | r                 | 5                | <b>q</b> t     | 3                                |
|         |                   |                   | · **             | of Newhork     | Charleston                       |
| 4 - 3   |                   | \$                | 4 '              |                |                                  |
|         | Prifer new        | Appropriate Table | character confer | There was do   |                                  |
| · ·     | 4                 | 4                 | :                | 3              | \$                               |
| -       | AND SHIP THE      |                   | -                |                | *****                            |
| 200     |                   |                   | *                | 74             | *                                |
|         | reference/methods |                   |                  | Appen mages    |                                  |
|         | •                 | -                 |                  |                | **                               |

### नाग के गुग-

एकतो लम्यने नाग शुभा चेवाशुभान्यनः । नदा साछो शगश्चेकनारागुळी मिथक्रयः । उभयार्न शुभा तारा नदा श्रून्यं समादिशेत् ॥ १८०॥

टीका--एक का शुन हो। एक का शश्चम नारा हो तो शुर है हैं हैं हैं की का एक नारा अथवा शुभ नारा हो तो शुर हो हैं हैं हैं हैं हैं हैं हो का एक नारा अथवा शुभ नारा हो तो शुर है होते हो होनों की काइम तारा है हैं शुर शह्म हाता है हैं शुर शह्म हानिये ॥ ४००॥

## वाग के गुग का चळ-

| 27.    | 3   | Ξ       | 3 1  | ¥    | y         | 3   | ,   | =   | *    |
|--------|-----|---------|------|------|-----------|-----|-----|-----|------|
| 3      | 3   | 3       | 31.  | -    | 511       | 3   | 11  | 3   | 3    |
| 2 00   | 3   | -       | e I. | 3    | 11        | 2   | 11  | 3   | •    |
|        |     | 311     | -    | 31   |           | 36  | -   | 31  | 311  |
| У<br>У |     | <br>311 | 711  | 9 50 | 31        | 2   | 11  | 3 n | -    |
| ~ E    | , 1 |         | 130  | 3    | 311       | 3   | 198 | -   | 1111 |
| 19     | 3 1 | 4 11    | 6    | 9.71 |           | 2 4 | -   | ar  | 191  |
| 5      | 3   | 3       | 31   | 3    | Sn<br> Sn | 3   | 11  | 3   | 2    |
| ഥ      | 13  | 3       | 311  | 2    | 1911      | 24  | 311 | 3   | ′ ≩  |

#### मापाटीकासमेतः।

#### योनि के गुण--

# महावै रे च वै रे च स्वस्वभावे यथाक्रमात । मैत्र्ये चैवातिमैत्र्ये च खेन्दुद्धित्रिचतुर्श्रणाः ॥ ४८१ ॥

टीका-महावैर का गुण्, दोनो की शत्रुता का गुण् १, स्वभाव के गुण् २, दोनों मेत्रता का गुण् ३ श्रोर श्रुतिमित्रता के गुण् ४ ज्ञानिये॥ ४=१॥

#### स्पष्टार्थ योनिचक--

|         | अस्व | मुख | 到             | सर्          | रवान   | मार्जार | मृतक | ᆒ | महित | व्या प्र | स्य      | वानर | नकुल | सिह |
|---------|------|-----|---------------|--------------|--------|---------|------|---|------|----------|----------|------|------|-----|
| प्रश्व  | 8    | 2   | 3             | 3            | 3      | २       | 3    | 3 | 0    | 1        | N.       | 3    | २    | ٩   |
| गज      | ٥    | ~   | 3             | 3            | २      | 2       | 2    | 3 | 3    | 9        | 2        | **   | þ    | 0   |
| मेप     | 1 0  | a   | ૪             | 2            | 9      | 2       | 9    | 3 | 3    | 9        | 2        | ь    | 74   | ٩   |
| सर्प    | 3    | 3   | 2             | 8            | _<br>ع | 9       | 9    | 3 | 9    | 3        | 2        | २    | 0    | 3   |
| रवान    | 2    | 2   | 9             | 2            | 8      | 2       | 9    | 3 | 3    | 9        | 0        | ٤    | 3    | 9   |
| मार्जार | ٦    | २   | <b>−</b><br>੨ | <del>-</del> | 2      | 8       | 0    | 2 | -    | 9        | ર        | 3    |      | ٦   |
| मूपक    | 2    | 2   | 9             | 9            | 9      | •       | 8    | ર | 2    | 3        | २        | 5    | ٥    | 9   |
| गी      | 9    | २   | 3             | २            | 3      | 3       | 3    | 8 | 3    | ٥        | 24       | 2    | 3    | ٩   |
| महिष    | 0    | 34  | 3             | 2            | 5      | 3       | 3    | 3 | 8    | 9        | 3        | २    | 3    | 14  |
| व्याघ्र | 9    | २   | 9             | 9            | 9      | 9       | 2    | • | 9    | 8        | ٩        | 2    | 5    | 3   |
| मृग     | 3    | २   | 2             | 3            | 2      | 2       | 3    | 3 | 3    | 9        | 8        | -    | 3    | 9   |
| वानर    | 3    | 3   | 0             | 2            | 3      | 3       | 2    | 2 | -    | 9        | 2        | 8    | -    | 1   |
| नकुल    | 3    | 3   | 3             | 0            | -      | 2       | 9    | 3 | 1    | 1 2      | 3        | =    | 8    | _   |
| सिंह    | 9    | 0   | 9             | 2            | 2      | 9       | 9    | 9 | 1:   | 4        | <u> </u> | 1 -  | 1 5  | 8   |

| 3     | ब्रह्मेत्री में घर के गुण |    |       |     |     |    |     |    |  |  |  |
|-------|---------------------------|----|-------|-----|-----|----|-----|----|--|--|--|
| •     |                           | स् | ર્યં. | मं. | बु. | गु | गु. | श. |  |  |  |
| 1.    | सूर्य                     | X. | X     | X   | 3   | ×. | 0   | 0  |  |  |  |
|       | चन्द्र                    | x  | ¥     | 8   | 9   | 8  | 11  | =  |  |  |  |
| 3     | मंगल                      | ¥, | 8     | Ä   | 11  | ሂ  | 3   | n  |  |  |  |
| 48    | बुध                       | 7  | 9     | IJ  | X.  | 11 | ¥.  | 8  |  |  |  |
| वुद्ध | गुरु                      | ¥  | 8     | N.  | H   | Y. | 11  | 3  |  |  |  |
|       | शुक                       | У. | 11    | X.  | Y.  | 11 | ¥.  | Y. |  |  |  |
|       | शनि                       | ٥  | 11    | 11  | 8   | 3  | X   | Y. |  |  |  |

| सःक्ट | के | गुण |
|-------|----|-----|
|-------|----|-----|

|       | ε      | ार के गर               | <b>गुण</b> — |         |
|-------|--------|------------------------|--------------|---------|
|       |        | देवता                  | मनुष्य       | राइस    |
| 副     | देवता  | Ę                      | Y.           | 9       |
| 15    | मनुष्य | Ę                      | Ę            | 0       |
| 120   | राच्य  | Ę                      |              | 1 5     |
| भिन्न |        | नाड़ी के र<br>रंगुण ८। |              | के गुण  |
|       | वर     | के नाडी                | गुण          |         |
| II    |        | श्रादि                 | मध्य         | भून्द्व |
| 剧~    | श्रादि | 0                      | ä            | E       |
| /IF - |        |                        |              |         |

राशि एक भिन्न चरण वा भिन्न नत्तृत्र इनके गुण ७ तृतीय-एकादश इनके श्रीर मिन्नराशि वा नत्तन्त्र एक इनके गुण ७ भीतिपडएक अथवा द्विद्वादशक वा नवपञ्चक इनके चरदूरत्व योनिशन्तुता होने पर भी भक्त्य के गुण ६ होते हैं॥

#### असत्कृट के लच्चग

वर योनि मेत्र व स्त्रोद्रत्व हो तो पडएक डिर्डादश नवपन्त्रमादि हुए कृटी है गुण ४ जानिये॥

योनि मैंच व की दूरत्व इन में से एक हो तो दुए कृट का गुण एक जानिये। एक नजन वा एक चरण ॥

|          |       |    |     |    | 41.5 | धंद | de  | <i>n</i> | _ |      |     |    |   |
|----------|-------|----|-----|----|------|-----|-----|----------|---|------|-----|----|---|
| <u> </u> | मे.   | 3. | 14. | 下. | સિ.  | 石   | 1 3 | 13.      | ध | . म. | 13. | मि |   |
| मे.      | 0     | 0  | v   | હ  | 0    | 0   | U   | 0        | 0 | U    |     | -  | • |
| á        | 0     | v  | ٥   | v  | v    | 0   | 0   | U        | 0 | 0    | 0   | 0  | _ |
| 14       | 0     | U  | U   | 0  | 8    | v   | 0   | 0        | 0 | -    | 9   | 5  |   |
| 币        | U     | 0  | 9   | U  | 0    | 3   | U   | 2        | 0 | 9    | 0   | 19 |   |
| (祖.      | ٥     | 19 | ٥   | v  | v    | 0   | v   | وا       | 0 | 0    |     | 0  | Į |
| 事        | 0     | 0  | ٧   | 0  | v    | v   | 0   | v        | 0 | 0    | 0   | v  | 1 |
| बु.      |       | 0  | 9   | V  | 0    | v   | ৩   | 0        | U | و    | •   | 0  |   |
| 7        | 0<br> | ~  | 0   | 0  | U    | 2   | و   | 19       | U | 19   | 9   |    | l |
| 4.       | 0     | 0  | .0  | 0  | o    | 0   | 0   | 0        | 5 | 0    | 9   | 8  | l |
| 4        | 3     | 0  | 9   | v  | U    | 0   | 9   | 0        | 0 | U    | 0   | v  | l |
| 3.       | 3     | ت  | ٥   | 0  | v    | 0   | 0   | 9        | U | 0    | 0   | -  |   |
| मा.      | 101   | "  | ७।  | 0  | 2    | 3   | 0   | 0        | U | 0    | 0   | U  |   |

इस मकार गणों का मिलाने १८ गुण से अधिक हा तो विवाद शुम,न्यून हो तो अगुमी

### वर्ण के फल-

# या स्याद्रगाधिका कन्या भर्ता तस्या न जीवति । यदि जीवति भर्ता तु ज्येष्ठपुत्रो विनश्यति ॥ ४८२ ॥

टीका – कन्या का वर्ग वर से श्रेष्ठ हो तो उसका पति श्रथवा ज्येष्ठ पुत्र का नाश .होता है ॥ ४८२ ॥

#### वैरयोनि का फल-

जैसे श्रश्य श्रीर भैस की वैरयोनि है इसी प्रकार वधू श्रीर वर की वैरयोनि विचारनी चाहिये श्रीर राजा सेवक इत्यादि को भी विचारनी चाहिये, इस ते श्रुम की इच्छा करने वाले को परस्पर वैरयोनि वर्जित है॥

#### गणों का फत्र-

# स्वगर्गो चोत्तमा प्रीतिर्मध्यमा नरदेवयोः । कलहो देवदैत्यानां मृत्युर्मानवरत्तसाय् ॥ ४८३ ॥

टीका—दोनो का एक गण हो तो उत्तम श्रीत, मनुष्य श्रीर देव मे मध्यम श्रीत, देव श्रीर बैश्य में कलह, मनुष्य श्रीर राज्ञस गण में मृत्यु होती है ॥ ४८३॥

#### क्र का फल—

पड्छकेऽपमृत्युः पञ्चमनवसेऽनपत्यता ज्ञेया । दिर्दादशे निर्धनता शेषेषु मध्यमता ज्ञेया ॥ ४८४॥

टीका—दोनो को पडणक मृत्युकारक श्रीर नक्षण्यम श्रनपत्यकारक श्रीर विद्यादश निर्धनताकारक, श्रेष मध्यम जानिये॥ ४०४॥

#### नाडी का फल-

यत्रनाडीव्यधे भर्ता मध्यनाडीव्यधे द्रयम् । पृष्ठनाडीव्यधे कन्या प्रियते नात्र संशयः ॥ ४=४ ॥

टीका--दोनो की अधनाड़ी हो तो अर्घ को, मध्य नाटी हो तो होनों को जीन अन्त्य नाड़ी हो तो कन्या को मृत्युदायदा होता है ॥ ५०%।

### इक्कीस महादोप--

पत्राङ्गराद्धिरहितो दोपस्ताद्यः प्रकीतितः।

उदयास्तराद्धिरहितो दितीयः सूर्यसंक्रमः॥ ४१४॥

तृतीयः पापपड्वर्गो भृग्रः पष्ठः कुजोऽष्टमः।

गराडान्तकर्तरी रिःफः पड्डेन्ड्रच संग्रहः॥ ४१६॥

दम्पत्योरप्टमं लग्नं राशी विषवदी तथा।

दुर्भ हूर्तो वारदोपः खार्ज रिकसमाङ्त्रिगम्॥ ४१७॥

प्रह्मोत्पातभं कूरविद्धर्ची कूरसंग्रतम्।

कुनवांशो महापातो वैद्यतिश्चैकविंशतिः॥ ४१८॥

टीका-प्रथम पञ्चाइ शुद्धिरहित दोप १, उद्यास्तशुद्धिरहित २, संक्रानि-दिन ३, पापप्रह का वर्ग ४, लग्न से छुडा शुक्र ४, लग्न से अप्रम मङ्गल ६, लग्न से धुडा शुक्र ४, लग्न से अप्रम मङ्गल ६, लग्न से धुडा अक्ष ४, लग्न से अप्रम मङ्गल ६, लग्न से धुडा अक्ष ४, लग्न से चन्द्र और पापप्रह १०, ध्र वि की राशि से अप्रम लग्न वर्जनीय ११, विपघिता १२, दुप्र मुहर्त १३, यामार्द क्रिं वारदोष १४, लत्ता १४, अहण्-नत्त्र १६, उत्पात-नत्त्र १७, पापप्रहों से विद्य प्रद्र, पापप्रहें से विद्य प्रद्र, पापप्रहें से विद्य प्रदेश, पापप्रहें से विद्य प्रदेश, पापप्रहें से विद्य प्रदेश, पापप्रहें से विद्य प्रदेश पापप्रहें से विद्य प्रदेश प्रदेश स्थानिय है। ४६४-४६८॥

कर्त्री दोप का लच्छा-

लग्नाचान्द्रव्ययद्विस्थी पापखेटी यदा तदा ।
कर्त्तरी वर्जनीया सा उदाहोपनयनादिषु ॥ ४११ ॥
न हि कर्त्तरिजो दोपः सौम्ययोर्यदि जायते ।
शुभग्रहस्रुतं लग्नं क्रूरयोनीस्ति कर्त्तरी ॥ ६०० ॥
श्वीका होता है, इसमें विवाह और यद्योपका विज्ञत है। कर्त्तरी दोप भई
क्रिक्सानों में सौम्बद्ध हो

टोका—श्रपने वर्ग से पॉचव वर्ग वैरी होता है, चौथे से मित्रता श्रीर तीसरे ो से उदासीनता होती है। इसी प्रकार वर्गभेद तीन प्रकार के हैं॥ ४६०॥

#### प्रीतिज्ञान--

# स्ववर्गे परमा प्रीतिर्मित्रे प्रीतिश्च कथ्यते । उदासीने प्रीतिरत्या शत्रुवर्गे सृतिस्तथा ॥ ४९९ ॥

टीका--स्त्री पुरुष को समान वर्ग मे, जैसे-रोनो सिंह ही हो तो महामीति, दोनो हों तो समान मीति, श्रीर उदासीन हो तो थोड़ी मीति श्रीर शत्रु वर्ग में हो तो यु जानना ॥ ४६१॥

### श्रसत्कृट विचार--

# कन्यविद्रस्त सत्रमशुभं निकटे यदि । वरविद्रूरगं स्त्रयदीं देवदौँ स्ये शुभं भवेत् ॥ ४१२ ॥

टीका-स्त्रीनक्तत्र से वरनक्तत्र निकट हो तो त्राग्रम ग्रीर वरनक्तत्र से स्त्रीनक्तत्र : हो तो श्रुम ग्रीर जो नक्तत्र एक श्रथवा एक स्वामी हो तो श्रुम ज्ञानिये॥ ५६२॥

### दुष्ट क्रुटों का दान--

पडिष्ठे गोमिथुनं प्रद्यात्कांस्यं सरूप्यं नवपञ्चमे च । नाड्यां सुधेन्वन्नसुवर्णवस्त्र द्विद्वीदशे नाह्यणतर्पणं च ॥४९३॥

टीका—श्रत्यावश्यक विवाह में वधू श्रीर वर के दुए कुटादिकों के दान-पटएक हो गी, नवपञ्चम में रूपा सहित कांसे का पात्र, एकनाड़ी में गी श्रीर हिटांदरा में का सुवर्ण, वस्त्र तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना इत्यादि करने ने दुए कुटादिक हर ते हैं॥ ४६३॥

विवाह के उत्ता नचत्र--

मुलमैत्रकरस्वातीमघापौष्णाभूवैन्दवैः।

एतैनिद्रिभेः स्त्रीणां विवाहः शुमदः रमृतः ॥ ४६४ ॥

टीका—मूल, अनुराधा, दस्त, स्वाती, मधा, रेवर्ता रोहिस्ती र्नानो उक्ता हीर गशिर ये निर्दोष नक्षत्र स्त्रियों के विवाद में शुभ है ॥ ४१४ ॥

## 大学 一

नरे निर्वतनं न गरें नर्लित न । पूछे होनांचनानोति तन्तर वो परिवर्णित । अन्य

होत्र नहीं के प्रकार नहीं निर्देनना को करका कीर वार्ट में तालका सन्दर्भ नहीं हुतीय के काल काल कालन नहीं में ॥ १८५०॥

## 中日中夏

नियमं नथमानां ह हम्मानं ग्राह्यां। क्रिकेट हरणानों न निन्दे हिंद तहन् ॥ ४८४। इंकिन्टेट के कर्का है सहस्त हैं हो कर्का है सह । राष्ट्रेट हो जिल्हा नहीं है, कर्का है यह नोक्टि हो कहा है।॥४८।

इसाहिन्द्रा चित्र हैं-

भवतीं नक्टे डेपो विद्यातः स्वाक्टर्गकः । वन्तेः निद्द्याना स्यष्ट्यतीः छल्छरः स्टवः ॥ ४==॥ सर्वासः स्याक्यतीकी प्रशी स्वकः स्टवः । यक्तीं स्वाक्ताः स्याक्या नेषः सर्वाकः ॥ ४=६॥

दंश-श्वानीतृष्ण वर्षे विकासि में विकासि को कहते हैं। जिन्हें श्रा हो श्राम पहिला हो को बहु को प्रदेश हो श्राम है। उन्हें श्राम का को श्रीम हो को शहर है। स्वा का स्वा को विद्यान है। उन्हें का का का मिरानी। इ. इ. द दाना को स्वानाती। ता माह स्वा निवानी है। स्वा का को स्वानीति । स्वा का को स्वानीति । स्वा का को स्वानीति । स्वा का साम की सा

## क्रिक्ट—

न्वर्गात् एइमे राक्षक्तुये निक्रमेङ्कः । वदानीनम्द्रीये च वर्गमद्विद्योच्यते ॥ ४६० ॥ टोका-श्रपने वर्ग से पाँचव वर्ग वैरी होता है, चौथे से मित्रता और नीसरे से उदासीनता होती है। इसी प्रकार वर्ग भेद तीन प्रकार के है॥ १६०॥

#### प्रीतिज्ञान--

स्ववर्गे परमा प्रीतिर्मित्रे प्रीतिश्च कथ्यते । उदासीने प्रीतिरत्या शत्रुवर्गे मृतिरतथा ॥ ४८१ ॥

टीका--स्त्री पुरुष को समान वर्ग में, जेसे-दोनो सिंह ही हा तो मार्किट जेन त्र हों तो समान प्रीति, श्रीर उदासीन हो तो धोड़ी श्रीति होर शह हो है - जे एयु जानना ॥ ४६१॥

#### श्रसत्तृद विचार--

कन्य बढ़िरन चत्रपशुभं निकटे यदि । वर बिद्दूरगं रत्रयदी देवचे तिये शुभ गवेत ॥ १००० ।

टीमा--रत्रीनज्ञ से बरनज्ञ नियह हो हो प्रमुख कर कर कर कि हो है। इस की नज्ञ एक प्रध्या पदा हमानी हो हो है।

### दुष्ट श्रुटो का वान--

पढ़िक गोमिधुनं प्रद्याकांग्य सस्य नवस्ति । नाड्यां सुधेन्वन्नस्वर्णवस्त्र दिर्दाद्ये गायस्ति ।

#### दियार हे एवं उप

मृत्सेत्रवरम्बानीसवायोष्ण हिन्द्री । फरेनिदोपभेः म्हीलां विकार हता । स्ट

प्रिंदा—सूर प्रमुख स्टब्स् स्टिस् २००१ २००० व

## इक्कीस महादोप--

पञ्चाङ्गगुद्धिरहितो दोपम्ताद्यः प्रकीतितः ।

वदयास्तगुद्धिरहितो दितीयः सूर्यसंक्रमः ॥ ४९४॥

तृतीयः पापपड्वर्गो भृग्धः पष्ठः क्रजोऽष्टमः ।

गणडान्तकर्तरी रिःफः पडच्टेन्दुरच संग्रहः ॥ ४९६॥

दम्पत्योरएमं लग्नं राशी विषवटी तथा ।

दुर्भ हूर्ती वारदोपः खार्ज्य रिकसमाङ् विगम् ॥ ४९०॥

गहणोत्पातभं कूरविद्धर्ची कूरसंग्रतम् ।

कुनवांशो महापातो वैधृतिश्चैकविंशतिः ॥ ४९८॥

टीका— प्रथम पञ्चाद शुद्धिरहित दोप १, उद्यास्तशुद्धिरहित २, संक्रान्ति-दिन ३, पापग्रह का वर्ग ४, लग्न से छुटा शुक्त ४, लग्न से श्रष्टम मद्गल ६, लग्न से ध्रार्थी चन्द्र ७, त्रिविध गएडाग्तसमय ५, फर्चरी ६, लग्न में चन्द्र श्रीर पापग्रह १०, घर् वर्ष की राशि से श्रष्टम लग्न वर्जनीय १६, विपघटिका १२, दुष्ट मुहर्त १३, यामार्द भी वारदोष १४, लत्ता १४, त्रहण्—नत्त्र १६, उत्पात—नत्त्र १७, पापग्रहों से विद्ध नर्दि १८, पापग्रह शुक्त १६, पापांश २० श्रीर क्रान्तिसाम्य २१ ये इपकील महादोष विवार में त्याज्य हैं॥ ४६४—४६८॥

कर्त्री दोप का लक्षण—ं

लग्नाचान्द्रव्ययदिस्थो पापखेटी यदा तदा । कर्त्तरी वर्जनीया सा उदाहोपनयनादिष्ठ ॥ ४९९ ॥ न हि कर्त्तरिजो दोषः सौम्ययोर्यदि जायते । शुभग्रह्युतं लग्नं कूरयोर्नास्ति कर्त्तरी ॥ ६०० ॥

टीका--लग्न अथवा चन्द्र से वारहवें और दूसरे स्थानों में पापत्रह पं कर्त्तरी दोप होता है, इसमें विवाह और यहोपवीत वर्जित हैं। कर्त्तरी दोप जो इन्हीं उक्त स्थानों में सोम्यत्रह हों अथवा अभत्रहयुक्त लग्न हो तो फ़्र भी कर्त्तरी दोप नहीं होता ॥ ४६६-६००॥

### वध् वर की राशि से अप्टम लग्न--

# वरवन्वोर्बटोश्चापि जन्मराशेश्च लग्नतः । त्याज्यमष्टमलग्नं स्याद्धिवाहब्रतवन्धयोः ॥ ६०१ ॥

टीका—वर, वधू श्रोर बहु इन सर्वा को जन्मराशि श्रोर लग्न ने श्राप्म लग्न वाह श्रोर बन्नोववीत में वर्जित है॥ ६०१॥

## दुष्ट सुहर्त--

# तिथ्यंशो दिनमानस्य रात्रिमानस्य चैव हि । मुहूर्तः कथितस्तेषु दुर्मु हुर्न शुभे त्यजेत् ॥ ६०२ ॥

्टांका—दिनमान श्रीर राजिसान उनका पन्टत्यां श्रश सुर्ति रोता र । राजे [हर्ती को शुभकार्य मे यर्जित करना ॥ ६०२ ॥

#### यामाङ्गीदिदाक्यम

स्यांचामदलं दिवेव निरामाद्रयश्वीषु नागत्रिष्ट्। संख्याकं छलिक दिवेन्द्रविदिङ्नागर्खं वेदिहरूम् ॥ १०३॥ व्येकत निशि पोडशांशम गरे ति यशसुन्कान्ति नेः। कालंकशटकमैनिघगटममंरन्यनारकृतिहृषः शमात्॥ १०४॥

### गणां नक--

| चार        | १३ स्पृत्स    | Taller<br>Taller | y 7,1 jt | 771    | 11. 3  | ************************************** | 10 3<br>[47] |
|------------|---------------|------------------|----------|--------|--------|----------------------------------------|--------------|
| रि         | 8 111         | 13               | 25       | 1441   | e 11   | इ गा                                   | 90 8         |
| भन्द       | ७ मा          | 24               | 3-       | १२ तां | ६ वो   | ४भा                                    | = वां        |
| मत्त्व     | २ स           | Å                | 5        | 1० वा  | וויץ   | २स                                     | द् वो        |
| <u>बुध</u> | ५ वा          | 15               | 50       | , = तो | २ रा   | १४ वो                                  | ४धा          |
| गुह        | <b>द्या</b> ७ | २=               | 1 33     | ५ गो   | १४ गां | १२ वा                                  | २ स          |
| गुक        | 3 स           | 5                | 93       | ४ भा   | १२ वा  | १० वा                                  | १४वां        |
| शनि        | ६वा           | २०               | २४       | २ रा   | १० श   | = वा                                   | १२ वा        |

#### लत्ता दोप---

# भौभात्त्र्याऽकृति पडजिताऽष्टनखभं हन्त्यग्रतो लत्त्या। खेटोऽकोऽकीमतं राशी मुनिमितं पूर्णा न सन्मालवे॥६०४॥

टीका—भीम जिस नदात्र का हो तिसले तीसरे नदात्र में तता दोप श्रीर वुध किं नदात्र का हो तिसले वाईसवें नदात्र में, गुरु से छुठे नदात्र में, गुरु से २४ वें नदात्र में श्रीर शिन के नदात्र से म वें नदात्र में, राहु के नदात्र से २० वें नदात्र में, रिव के तत्र से १२ वें नदात्र में श्रीर चन्द्रमा पूर्ण हो तो सातवें नदात्र में लता दोप होता है। या दोप मालवदेश में श्रग्रभ श्रीर श्रन्य देशों में गुभ होता है। १०४॥

ग्रहण तथा उत्पात नचत्र —

यस्मिन् धिष्णये महोत्पातो ग्रहणं वा भवेद्यदि । तस्मिन् धिष्णये शुभं कर्म षणमासं वर्जयेद् बुधः ॥ ६०६ ॥

क्ष एक दिन का यामार्ड = कुलिक १६ वारानुसार जाने,परन्तु उनमें से जिस वार वा जी वर्षित कोष्ठक में लिखा है।

दीका--जिस नवात्र में उत्पात श्रथवा ग्रहण हो तिस नवात्र मे प्रमास (६ मास ) कि श्रम कर्म वर्जित है ॥ ६०६ ॥

पापग्रहयुक्त श्रीर वेध नच्चन —
श्रुत्यग्निभेऽसिजिद्ब्राह्मचे वैद्यवेन्द्रक्षे तु रुद्रमे ।
मूलादित्ये च पुष्येन्द्रे सेन्नारलेषे मघान्तके ॥ ६०७॥
दस्रभागार्यमान्त्ये च हस्ताहिर्द्धाः प्रस्परम् ॥ ६०=॥
वासवेन्द्राग्निभे तद्बद्धेधः सप्तशलाक्जः।

त्याज्यः पापाद्भवो यत्नाद् व्रतवन्धादिकर्षस्य ॥ ६०१ ॥

टीका--पश्च तथा सप्तशलाका चक्र में जिस रेखा पर जो नवप हो प्यत उपार् सम्मुख जो नवात्र है, उस पर पापब्रह हो तो यह शुभ नवात्र भी पेधिन जानिय ना रुग्रभ कार्यों में त्याज्य कर देना ॥ ६०७—६०६ ॥

नत्त्रन्यरण्येध--

सप्तपञ्चशलाकाभ्यां विद्धमेकार्गलेन यत् । लत्तोपग्रहगं धिष्यय पादमात्र शुभे त्यजेत् ॥ ६१० ॥ वेधमाद्यं तयोरंध्र्योरन्योन्य दिनृतीययोः । कूरैरपि त्यजेत् पाद केचिदृचुर्महर्षयः ॥ ६११ ॥ टीका—श्रम गएर स्पर्नापान साध्य संप्रति हर्षण योगी के काल में के उसे चण्यासुध्य दोष कारते हैं, ॥ ६६२ ॥

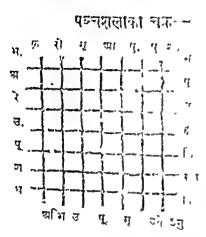

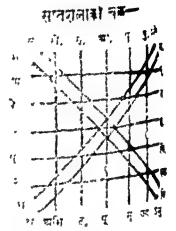

कान्तिसाग्य-

खुरमें धर्ना कर्किणि वृश्चिक च कन्याभमीने वृपनक्रमें व! मेषे च सिंहे च घंटे तुलायां कान्ते च साम्यं शशिसूर्ययोगे ॥६१.

टीका-मिश्रन धन इन लग्नों के सुर्य और चन्द्रमा हों तो क्वान्त्रसाम्य होता है। मकार कर्क चृष्टिचक श्रादि दो २ राशियों के क्वान्तिसाम्य दोष जानिये॥ ६१३।

चक का कम —

ऊर्ध्व रेखात्रयं चैव तिर्यमेखात्रयं तथा । क्रान्तिसाम्यं बुधैर्नेयं मध्ये मीनं तु योजयेत् ॥६१९॥ र

टीफा—तीन अर्ध्य थोर तीन थाड़ी रंगा सीचें मध्य भाग की रेसामाँ में लग्न कम से लिसे, छादश लग्नों में से एक पर रिव थार दूसरे पर चन्द्रमा हैं फ़ान्तिसाम्य होता है ॥ ६१४ ॥

जामित्र दोप--

लग्नेन्द्रोर्नास्तगः पापस्त्रल्यांशे यदि स्थितः । तदा जामित्रदोषः स्यात्रहि न्ध्रनाधिकांशके ॥ ६१४॥ ऋरो वा यदि वा सौम्यो लग्नाचन्द्राच खेचरः ।
एकोऽपि यदि जामित्रे समारो च तदा भवेत् ॥ ६९६॥
जामित्रं न प्रशंसन्ति गर्र कश्यपदेवलाः ।
त्रायपष्ठतृतीयेषु धनधान्यप्रदो रविः ॥ ६९०॥

टीका—लग्न से वा चन्द्रमा से सप्तम रथान पापपह उसके तुल्यांश में स्थित तो जामित्र दोप होता है. यदि न्यून क्रश हो वा अधिक ग्रंश हो तो जामित्र दोप जा है। दूसरा पत्त-लग्न से वा चन्द्र से सप्तम स्थान में शुभप्रह त्रथवा पापप्रह एक म्थम श्रंश हो तो जामित्र दोप होता है। गर्ग, कश्यप देवल इन ऋषियों के मतानुसार जामित्र दोप विवाह से वर्जित है। जो लग्न से एकाद्श, पष्ट, तृतीय इन स्थानों में पूर्व हो तो जामित्र दोप शुभ श्रीर सुखदायक होता है।। ६६५-६६७।।

चरत्रयदोष-

कर्कलग्नेऽथवा मेषे घटांशो यदि दीयते । जलायां मकरे चन्द्रे वैधव्य जायते ध्रुवम् ॥ ६१८॥

टीका—गुरु, शुक्र थयवा नुघ १।४।ऽ।१०।४।६ इन स्थानी में हो तो एक ली शुक्र तीन स्त्रो, बुध एक स्त्री दोषीं का नाश करते हैं ॥ ६२६ ॥

लग्नप्रमाण वा रार्यद्य-

गजाग्निदसा गिरिपट्कदसा व्योमेन्द्ररामारसरामरामाः। कुरामरामा गजचन्द्ररामा नागेन्द्रलोकाः कुग्रणानलाश्वा। ६º पड्रामरामाः खरारा। इरामाः सप्ताङ्गयनार्च गजाग्निद्साः

टोका-राशि उदय अर्थात् मेपादि वारत राशि तिनका वारत लान होता है जि राशि का सूर्य हो वही उद्यक्ताल का प्रथम लग्न जानना। जिसकी पलसंदा व कम कोष्टक में है ॥ ६२२ ॥

| क्षम काष्ट्रक म ६      | ॥ ६२२ ॥                                                    | 150                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| त्तन भेग १<br>पत २३६ २ | २०   विक्र   विक्र   विक्र   विक्र   विक्र   विक्र   विक्र | 30= 30= 333 338 330 389 35. |

लनों की घटिकाओं की संख्या—

मोने मेपे त्र्यप्टपञ्च कमात्राद्यः पलानि च । वृपक्रम्मेऽव्यिसपादि पञ्चदिङ्मिथुने सृगे ॥ ६२३ ॥ धनुः कर्के शराः पट्त्रि सिहाल्योः शरभूत्रयम् । वागाएद्शत्लाङ्गे लग्ननाड्यः पलानि च ॥ ६२४ ॥

टीका—मेपादि लग्नों की घटी और पत्नों का कम ॥ ६२३—६२४॥

|      |      |       |     |     |     |       | ***  |       |    |     | را بست   | ग्रीन |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-------|------|-------|----|-----|----------|-------|
| लागन | । सप | श्रृप | opp | Nie | पिढ | वन्या | नुता | वृहिन | धन | मकर | बुस्सा । | 7     |
| घटी  | 1 == | 8     | 7   | Y.  | 1/2 | ¥     | ( y  | 1 4   | ٧. | X   |          | ¥#    |
| पन   | 7=   | ঽৢড়  |     | 3 € | 39  | १८    | 95   | 39    | ३६ | 90  | 301      | ۰     |
|      |      |       |     |     |     | ·     |      |       |    | -   |          |       |

प्रतिदिवस भुक्तपल जानने का क्रम मीनाजे सप्तपट्पञ्च पलानि विपलानि छ । गोक्रम्भेऽष्टी खगशरादिजिंवशतिन खुङ्मुगे ॥ ६२५॥ कर्के चापे भवाः सूर्याः सिंहाल्योख्दहङ्मितः । तुलाङ्गे दिक् च पट् त्रीणि लग्नेष्वेकांशसम्मितिः ॥ ६<sup>२६ ।</sup> टीका—जो लग्न उदय काल में हो तिसकी प्रतिदिन भोग्य पल विपल

| त्रन   सेष   युग्र   नि | ० विक  | सिंह | वि∓श | तुना | रृश्चि | । बन | । सकर | कुम्भ | मीन । |
|-------------------------|--------|------|------|------|--------|------|-------|-------|-------|
| 0   5   90              | 1 99 1 | 9.0  | اموا | 0.0  |        | , ,, | ۱     |       |       |
| पल प्रद प्रश्व २०       | ) १२   | २    | ३६   | ३६   | 2      | 92   | २०    | XX    | x €   |

#### उदयास्तलग्न कथन-

# यस्मित्राशौ यदा सूर्यस्तल्लग्नसुदयो भवेत्। तस्मात् सप्तमराशिस्तु अस्तलग्नं तद्वच्यते ॥ ६२७॥

टीका-जिस राशि का सूर्य हो वही लग्न सूर्योदय होता है श्रीर उसका सप्तम ग्न सूर्यास्त हे होता है। उसी को श्रस्त लग्न जानिये॥,६२०॥

| लग्न    |          | 휟뎍       |     | f       | मधु        | न         |            | क     | <u>र</u><br>क | 1        | कु             | ₽¥        |         |     | नुः | ला  |          | ą       | न     |      | र्म    | न   |
|---------|----------|----------|-----|---------|------------|-----------|------------|-------|---------------|----------|----------------|-----------|---------|-----|-----|-----|----------|---------|-------|------|--------|-----|
| मेप     | В        | m        | 00  | 0       | u)         | , c       | 0          |       | _ 0           | - -      | c ;            | U?        | 0 %     |     | 000 | 0   | - -      | , ,     | ۰٤    | _ '- |        | , , |
| वृष     | w        | 39       | 000 | w       | e o        | , %<br>>> | 0          | 0     | . 0           | - -      | - ;            | )<br>13°  | ٥       | 0   | 0   | 0   | -        |         | 0     |      | , ,    |     |
| मिथुन   | n        | 30       | °°  | ~       | w          | °<br>>>   | 0          | c     | c             | -        | 2              | <b></b> - | 0       | o'  | e   | c   | 0        | - w     | , °   | 10   |        | - : |
| कक      | 0        | c        | 0   | c       | c          | 0         | ,          | 3     | >             | 1        | Y u            | ,         |         | ,   | 3 0 | e   | .,       | u<br>L  | 5     | m    | r 10°  | ć   |
| सिंह    | ×        | ~_       | 5   | H       | w          | 0 >       | `          | 6     | c             | ,        | σ              | - (       | 2 1     | `   | 0   | e   | 0        | ur<br>D | 5     | · •  | •      | ٠   |
| दन्या   | ×        | m        | 0   | u)      | 64         | 2         | -          | c     | ٥             | -        | 0              | , c       | -  -    | 5   | e   | 0   | c        | e       | c     | · e  | c      |     |
| तुला    | w        | 6        | 90  | w       | 6          | 10        | u۳         | w     | c             | 13       | - 0            | c         | - [-    | 0   | w.  | c   | w        | u.      | c     | -    | 6      | 40  |
| वृश्चिक | 0        | c        | ٥   | c       | 0          | °         | >          | ч     | c             | 9        | w              | ,         | -,      | ,   | ÷   | 0   | •        | 45      | 5     | ,    | u.     | ٤   |
| धन      | >>       | m        | 00  | ıı      | w          | c,        | เม         | ÷     | ٥             | u,       | 3.5            | ç         | )<br> - | 1 2 |     | e   | n        | ů.      | ξ     | c    | e      | ٥   |
| मक्र    | <u>-</u> | 8        | 000 | <u></u> | <b>6</b>   | \$        | -          | 6     | e             | <u>~</u> | υ <sup>,</sup> | ¢         |         |     |     | e   | e<br>    | e       | ·<br> | •    |        | •   |
| कुम्भ   | ج        | ω,<br>Ψ, | င်  | ÷       | U.<br>III. | څ         | c          | e<br> | 0             | c        | c<br>          | •         |         |     |     | - - | <u>-</u> | a- 4    |       |      | , ,    |     |
| मीन     | c        | e        | c   | ¢       | c          |           | <u>_</u> - | -     | ٠             |          | u"             | ٠,        | 5       | ć   | _   | . ; |          | - 5     | 10    | - 2  | ,<br>, |     |

# लान के उन्त अंग देने का क्रम-

# बुषस्य मिथुनं कन्या तुला यन्त्री भएकया। एनेषु सुनवांशान्तु नतोऽन्ये कृतवांगकाः॥ ६२=॥

टीया-ह्य मिथुन करवा नृता चन कीन वे छंग्र छात्रा करों वे हरें रोप प्रशुम, मैपादि। २ तरन वा छार ७ छोष्ट्रण में हैं तिन में ने निसरे बंगे। रख दो उनके छोष्ट्रण में तरन तिये छोर उस छंग्र छटी के अपनीत देखा. निकासे ॥ २२=॥

श्येज कोष्ट्रण में ४ छह है उनके नाम शाग छंग कल, विकल हानि। की मेंटा:—शन्य का नाम सेप छीर पृष का नाम १ हम प्रकार १२ रागि होंगी

# वान्कालिक स्पष्ट सर्व लाने का साथन--

# गतगम्यादिनाह्नचुभुक्तेऽख्रमापांयविख्रग्यना प्रहः सार्॥

टीजा-पद्धाहम्य प्रहों है जोष्ट्रक में पृत्तिमा ने श्रमायन्या पर्यन्त की ना छे पृत्तिमा पर्यन्त स्पष्ट हैं। पतन्तु पत्तिमा जै सूर्य ने जिन दिन का सूर्य स्पष्ट दो उस दिन को लेकर दिनों जे श्रम्तर को प्रतिमान दिन को सूर्य गित ने कीण छुणे श्रीर ६० का साग देने के जो श्रद्ध श्राप्ते यह श्रद्ध, यही एत हातिने, पृत्तिमा के सूर्य ने जो पीछे को स्पष्ट शरना हो तो पञ्चाहत्य सूर्य के झंग की जो कोष्टक में हैं उन श्रद्धों को होन करे जो श्रांग श्राल ग हो तो उनमें नीष्ट्रें श्रकार से तान्कालिय सूर्य स्पष्ट हो जाना है।

# सक्त दिवसों का उदाहरण।

| m2 c.c.                 | <b>उदाहर</b> ण—      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| श्रके १ऽ६६<br>उनमें ४४४ | भा ६०) १३२४ ( २२ छंश | <b>७।१।१७</b> ।१ |
| उसम् ४४४                | १२०                  | २२१४ अ           |
| घटाया<br><b>१</b> ३२५   | १२४                  | ७।२३।            |
| 1545                    | १२०                  | यह साय           |
|                         | , y                  |                  |
|                         | ६० गुणुक             |                  |
|                         | भाग ६०) ३०० (४ पला   |                  |
|                         | . 300                |                  |
|                         | 000                  |                  |
|                         |                      |                  |

१५ स्पष्टरिब विनांश मितावे 1 22 1 14 रन सूर्य ज्ञानिये।

लग्न से इष्टकाल लाने का क्रम—

स्फुटसायनसागार्कभोग्यांशफनसम्मितिः । सायनां रातनारचापि भुक्तां राफनसं थताः ॥ ६३०॥ मध्यलग्नोदयेयुक्ताः पष्टयाप्ता नाहिकास्तनोः ।

टीका-सायनसूर्य से भोग्य श्रीर सायन लग्न से भुक्त बनाने की रीति-दोनें योग करके सूर्य लग्न के मध्य का उदय लेकर युक्त कर फिर उसमें ६० का भा देने से लग्न पर से सूर्य का भोग्य-काल स्पष्ट हो जाता है॥ ६३०॥

उदाहर्या—शक १७६६ कार्तिक शुक्त ६ भीमवार को स्पष्ट सूर्य के राधि श्री अशिर्आर्थ स्त्रीर स्रयनांश २२।४ को सूर्य के स्रंश स्त्रीर बड़ियों में मिलावे तो सार्व सुर्य राप्त्यादि ७।२३।२२।१४ श्री यह वृश्चिक राशि का सूर्य२३ ग्रंश २२ घटिका११ हुए, इनको ३० में घटाया तो भोग्यांश ६।३७।४४ सूर्य वृश्चिक राशि का है तो वृश्कि का उदय किंदये ३३१ से भोग्यांश गुणने से २१६४ अद्ध हुए इनमें ३० का भाग है से ७१६ श्राये यह सूर्य का मोग्यकाल जानिये।

लग्न से भुक्त लाने या प्रकार-

मकर लग्न चुप की उसको कोष्ठक में देखकर वह स्पष्ट लग्न लेवे तो राश्वी धारेशारे० किंदये । मकर राशि का लग्न २३ श्रंश २० घटिका होती है, इस लाहे अंश घड़ी में अयनांश २।४।४ मिलाने से सायन लग्न१०।४।२४हुआ कुम्भराशि के लग श्रंश में ४ घड़ी २४ सायन लगन होता है, लग्न के भुक्तांश ४।२४ कुम्म राशि वर्ष २६७ इनको गुराने से १४४६ श्रद्ध हुए, इनमें ३० का भाग देने से ४८११२ श्रार्थ वर्ष लग्न का भुक्त होना है।

भोग्य शुक्त से इप्रकाल लाने का प्रकार—

भेष्य भुक्त योग १२६२० सूर्य श्रधवा लग्न जिस रागि के मध्यान्तर का उदय २ धन २३६ मकर २६० इनका योग ६४६ भोष्य भुक्त योग ६५६ तमें मिनावे तो श्रद्ध हुए ७६७ इस युक्त श्रद्ध में ६० का भाग दिया तो प्रहारणात की घटी ६२ पल ४७ हुए, इन पलों में बृक्ति के १ पल जोड़ने से २०० कार १२३२ जा जाता है॥

उदाहरण--

सायन सूर्य के भोग्य लाने का ब्रम-

थेप जिस राग्नि में सूर्य उद्य होगा यह गांग्नि छागे जितनी राशि उद्यगित में में होगी उनको यहा दे जो उद्य घटे तो अग्रुद्ध जानिये और शेष महाँ हो १० में गुरू कर अग्रुद्ध उद्य ने माग दे तो अंगादिक आर्थेंग, उसमें शेष राशि से मग्रुद राष्ट्र है पूर्व राशि ने मग्रुद राष्ट्र है पूर्व राशि तक ग्रुक्त प्रकार चाहिए और उसमें अपनांग्न हीन करें तो सन शहरी जाता है।

उदाहरल-पीछे जो सायन सूर्य श्राया है बहुआरआइगाइ उसका उद्याश क् श्रीयरश्चित्राहर उसे ३० श्रीय में दीन करने से जो श्रीप बचे वह भीग्यांग्रह। १४१६ इनको उद्य से गुणे तो वे श्रीक २१२२ इनमें ३० का भाग है तो शेलका निकल श्रावे॥

|                | उसके हिमान का क्रम  | -                     |
|----------------|---------------------|-----------------------|
| 30 3X          | १७ सायन म           | र्व के अग्र घटावे     |
| <b>ર</b> ફ     | •                   |                       |
| દ રક           | <b>४३ शेप मान्य</b> |                       |
|                | ३३१ उर्य            |                       |
| श्रंश          | कला                 | विकसा                 |
| २१्≒६          | र्डन्छ              | હક                    |
| _ १३६          | ६६६                 | <b>१</b> ३६           |
| ३० ) २१२२ ( ७० | હદ્દસ્ટ             | १३६                   |
| 210            | _ २३७               | भाग २०) १४२३३ ( २३५ 🕬 |
| २२             | ६० ) = रं=र ( १३६ छ | \$50                  |
| ६० गुगुरः      | 80                  | <b>२२३</b>            |
| ३० ) १३२० (४३  | 3 512               | \$20                  |
| र्ट्           | <u>₹</u> ⊑0         | ४३३                   |
| १२०            | 3=१                 | धरु०                  |
| 150            | <b>\$60</b>         | १३                    |
| o              | <b>२</b> १          |                       |

उत्तर-३० पल ४४ तिपल इस प्रकार भोग्य फाल जानिय ।

इप्ट घटी में १२।४२ इनके पल ७५२ इस श्रद्ध में भोग्य काल घटाया तो श्रंप मा ७०।१।२६ हुश्रा, घन राशि का उद्य ३३६ या मकर गश्चि का रद्य ३६० इन दोनों का योग ६६४ हुश्रा, श्रेप श्रंक में न्यून किया तो श्रेप ४४।३६ रहे इन झंकों में हु<sup>ह्म</sup> राशि का २६७ घटा नहीं सकते इस लिये उसे श्रश्च उद्य जानिये॥

|                    | र्ष्ट घड़ | ो ६२                            |
|--------------------|-----------|---------------------------------|
|                    | गुगक ६०   | <b>Ł</b> ξ                      |
|                    | ७२०       |                                 |
|                    | _         |                                 |
|                    | ७ऽ२       |                                 |
| भोग्यकाल           | ७०        | ନ୍ଧ                             |
| ३३६ धनराशि का उद्य | १००१      | १६ इन श्रद्धों में फुम्म का उदय |
| ३१० मकरराधि का उद  | य ६४६     | नहीं घट सकता इसलिये             |
| 202                | X         | १६ अग्रद उरय कहते है            |

श्रंशादि ४४।६ इनको ३० से गुणने से ये श्रद्ध १६।४ इए इनका श्रशुद्ध उदय में माग दे जितने भाग श्राचे वे श्रंश श्रीर शेष श्रश ४६ को ६० से गुणा तो हुआ ३३६० फेर इनके उदय में भाग दे तो घटी १२ श्रीर शेष १४० को ६० से गुणा तो हुआ १००० फिर उनके उदय में भाग दिया तो पल३४ मेप राशि से श्रशुद्ध की पूर्व राशि तक राशि १० श्रीर पहली के श्रंशादिक ०।१२।३४ तिन के श्रीर राशि के श्रंशों के लिखने से पष्ट सायन लग्न १०।३०।१२।३४ श्रयनांश २।४ सायन लग्न के श्रंश घटियों में घटाने से ६एए लग्न ६।१८।७। ३१ मकर लग्न १८ श्रंश ७ घटिका ३४ एल जानिये॥

| <b>शप</b> ।ङ्क | १४            | १६     |      | ४६      | १५६               |     |
|----------------|---------------|--------|------|---------|-------------------|-----|
| १६५०           | ३४ गुणक       |        | ६०   |         | ६० गुण्क          |     |
| <u> </u>       | ६० ( ४८० ( ६- | -२६७ ) | ३३६० | ( १२ घ- | २६७ ६३ ६० (३:     | / प |
| २६७ ) १६४८     | (६ इंश। ४८०   |        | २६७  |         | ποξ               |     |
| ६६०            |               |        | ६६०  | _       | ٤٤٨٥              |     |
| ধ্             |               |        | ४३४  | _       | ६३३४              |     |
|                |               |        | १४६  |         | १्र               |     |
| राशि           | र्श्य         | घटी    |      | पल      |                   |     |
| ६०             | દ્            | ६२     |      | 57      |                   |     |
|                | ६२            | ĸ      |      |         | श्रयनांश घटाने हं | ₹   |
|                | १४            | S      |      | 12      |                   |     |
|                |               |        | _    |         | C *               | _   |

रस प्रकार सकर लग्न प्रमाण १७ छन्। ७ घटी ३५ पल जानिये ॥ ६३१-६३०।

सर्प और लग्न एक सांश के हों वो इष्ट लाने दा कर— यदि तनुदिननाथावेकराशों तदशान्तरहत— उदयः स्यात् लाग्निहित्यप्टकालः ॥ ६३३ ॥ टीना-गर्भ मीर ताल मन राजि ने नो ता काको सा का का मारिनारे में शियों महित के उर्य में ग्रा ३० ना आह है तो तहि का की क्व कान हाने, मी गरिने सम्म क्या मा कु करन विकास को तो तहे का की गरिन को दे सिनारे होंगे

लम्न के सभाराम गरी का मिनार

लग्ने चन्द्रतना स्ति शशिषिनी गर्वे सुने से तुवीः श्वान्त्वेऽग्रः सुलगोङ्यः कृतस्मः सुनस्त्रतीयः शुने ॥ लाभे सर्वलगाः स्मा स्तिनगाष्ट्रयासिगाः स्यः सनाः स्वन्द्रस्त्रयम्युवने श्रिये ऽसमद्केद्रमानस्त्रानेऽद्यास्मः॥ ६३१॥

टीका-ज्ञान में निद्मा और पापमद अवना तान से पत म्यान में गुर है चन्द्र और सप्तम स्थान में कोई मद हो द्यान स्थान में प्यान में नह, नहीं स्थानी राष्ट्र, अप्रमस्थानी महल या स्थानह, और त विष स्थान में सुक, ऐसे लान में तो अनिए, शोक कारक अस्तम्थानी मह जानिये।

लान से एकादगर्थान में राष्ट्रण गर श्रीर निन्द स्थान होएकर श्रीर शेव स्थान में अभवह हो श्रीर त्वीय, एकादश तथा पष्ट स्थान में पाष्ट्रक श्रीर २।३।४ स्थान में चन्द्रमा होतो श्रम लक्ष्मीकारक ज्ञानिये, श्रीर तानका स्थामी श्रथवा श्रंश का स्वान श्रथवा द्वेरकाण का स्वामी ये पष्ट या श्रथम स्थान में हों तो मृत्यु श्यक जानिये। हिंसी

# पत्रभिरिष्टेरिष्टं पुष्टमनिष्टेररिष्टमादेश्यम् ।

स्थानादिफलसिखिशचतुर्भिरिप कथ्यते यवनैः ॥ ६२४॥

टीका लग्नों के पांच प्रद शुगस्थानी हों तो पुष्टिकारक होते हैं श्रीर श्रश्य हों तो श्रानिश्कारक होते हैं श्रोर यवनादि मत से चार ग्रह भी इष्टकारक जानिये हिंसी

पड्वर्गशुद्धि जानने का कम-

गृहं होरा च देवकाणो नवांशो द्वादशांशकः।

त्रिंसांसश्चेति पड्वगस्ति सौम्पप्रजाः शुभाः ॥ ६३६ ॥

टीका-प्रथम जानने मे लग्न १ होरा २ द्रेष्काण २ नवांश ४ द्वाद्शांश ४ त्रिशंश हे ख वर्ग इनमें शुनप्रहों के वर्ग शुन होते हैं ॥ ६३६ ॥

## त्रिंशांशादि-कथनम्— त्रिराद्गागात्मकं लग्नं होरा तस्याद्धं मुच्यते ।

लग्नात् त्रिभागो देष्काणो नवांशो नवमांशकः ॥ ६३७ ॥

दादशांशो दादशांशिस्त्रशांशिस्त्रंशदंशकः।

रीका--लग्न के श्रंश ३० होते है तिनका श्रद्धं १४ श्रंश होरा कहाती है। श्रीर ग्न ही का तीसरा भाग १० ऐसे २ द्रेष्काण होते है श्रोर नवम भाग नवांश श्रीर ग्रंग का वारहवां भाग हादशांश श्रीर तीसवां भाग त्रिंशांश, इस रीति से एक लग्न ३० श्रंश होते है श्रीर उन्हीं तीस श्रंशों के, इः वर्ग होते हैं॥ ६३० ॥

#### श्रादौ गृहज्ञानम्-

# यस्य ब्रहस्य यो राशिस्तस्य तदुगृहमुच्यते ॥ ६३८॥

टीका-जिस बह की जो राशि हो उस गृह-का सो राशि बह कहा जाता है॥६३८॥

| मह | भीम | शुक | बुध | चन्द्र | स्य | वुध | गुक | भीम | गुरु | शनि | शनि | गुरु |
|----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
|    |     |     |     |        |     |     |     |     |      |     |     | मीन  |

#### होराकथनम्--

# स्येन्द्रोविंषमे लग्ने होरा चन्द्रार्कयोः समे ।

टीका- विषमलान में १४ श्रंश तक सूर्य की होरा तदनन्तर चन्द्रमा की होरा ।।।निये, सम लग्न मे१४ श्रंश के श्रन्तर्गत लग्न हो ता चन्द्रमा की होरा तिसके ।। होरा चन्द्रमा की श्रुभ श्रीर सूर्य की श्राम ॥

| ल्यन  | में. | Ę          | मि                                           | <b>F</b> 6 | सिं | €E. | <b>₫</b> | बृ | ध    | ਜ<br>€ | 5 | सी<br>११ |
|-------|------|------------|----------------------------------------------|------------|-----|-----|----------|----|------|--------|---|----------|
| वश १४ | स    | <u>। य</u> | <u>।                                    </u> | ्र<br>चि.  | स्  | ₹.  | स्       | च  | । सू | ঘ      | Ħ | च        |
| यश ३० | ব    | सू         | च                                            | स्         | য   | स्  | व        | स् | , च  | स्     | € | स्       |

#### द्रेष्काणकथनम्-

द्रेष्काण श्राद्यो लग्नस्य दितीयः पञ्चमस्य च ॥ ६३६ ॥

देष्काणश्च तृतीयस्तु लग्नो नवमराशिषः।

त त्यापार प्रशास के देव द्यंदा में के १० होता का नाम मधम हेक्याए, टीका-द्वेष्काण किंद्ये लग्न के देव द्यंदा में के १० होता का नाम मधम हेक्याए, रेसे ही २० द्यंदादेवच्या का क्रिनीय हेक्सण होता है। मधम हेक्याए का नदामी त्यन का स्थामी होता है, तिर्वाप है हताए का स्वर्तिय प्रजम रवाल का नवकी हैं , स्रोर स्वर्तीय है क्याए के नवम स्थान का स्थामी स्रोता है, स्वत्र महत्व स्वरं स्वरूम जानिये ॥ ६३३ ॥

## म्दर्धार्थ पत्रम्—

| गरम      | 37 | 21       | 15-23              | ₹ *            | [ ; | 477      | **,             | ्रिया      | धुन             | £\$7 | F            |    |
|----------|----|----------|--------------------|----------------|-----|----------|-----------------|------------|-----------------|------|--------------|----|
| 18.10    | *  | *        | t gur              | X <sub>2</sub> | ₹.  | 7.<br>7. | 7               | *          | 5               | *    | <del>y</del> | \$ |
| ⇒दा ३०   | ₹. | ₹7<br>** | 1                  | ٠.             | E.  | 7        | ₹7 <sub>e</sub> | . <u>C</u> | ## <sup>3</sup> | 17   | ;            | *  |
| 3 %, 3 * | 2  | -        | , <del>, , ,</del> | 5.             | ='- | ***      | E .             |            | *,              | 3    | ा .          | #  |

#### ननांग—

| I                | भार | 2-   | 1277 | 200 | 16.2 | \$25.      | 501 | च्ड <b>ाइ</b> | 45 |     | , <del>3</del> == | * |
|------------------|-----|------|------|-----|------|------------|-----|---------------|----|-----|-------------------|---|
| -                | •   | 3    | 5    |     | •    | *          | •   | 3             | 5  |     |                   |   |
| 9 9              | 1   | 5    | . 2  | 1.  | ; %  | 1:         | 3   | 3             | ٤  | *   | 18                | - |
| = ¥              | 2,  | :    | ¥    | 13  | ţ    | 1          | E   | 3             | 3. | 1   | 12                | : |
| 92               | 1   | 3.   | 7.   | 1=  | 3    | ;          | 1   | ¥             | 11 | \$  | **                |   |
| 9.3<br>E         | Y   | : 53 |      | 3   | £    | 3          | 1.  | 1.            | 12 | 3   | 7                 |   |
| इंद<br>इंद       | Z.  | 93   | .9   | ٦.  | ٤    | , <u>x</u> | 11  | •             | 1  | 8   | 1 3               |   |
| २ <u>४</u><br>४२ | Ę   | 3    | E    | 3   | 5.   | 7.         | 15  | 9             | •  | E,  | Ĭ.                |   |
| ÷.               | ;   | 13.  | ŧ    | ¥   | : 53 | 5          | 1   | Ε,            | 3  | 3.0 | 2                 | ľ |

#### लग्न का नदांश-

मेपसिंहघनुर्लग्ने नवांशा मेपतः स्पृताः । न्वाकत्याम्गे लग्ने मकरान्नवमांशकाः ॥ ६४०॥ कर्कालिमीनलग्नेष्ठ नवांशाः कर्कतः स्मृताः । नृखुग्मतौलिक्तम्भेष्ठ तोलितः स्वर्नवांशकाः ॥ ६४९॥ दोका-मेप, सिंह तथा धन इन लग्नों का नवांश का कम मेप से जानिये छोर र, कन्या तथा मकर इनका मकर से कम श्रीर मिथुन तुला कुम्म इनके तुला से र कर्क, वृश्चिक तथा मीन इन लग्नों का नवांश कर्क राशि से जानना चाहिए। र्थ, महल श्रीर शनि का नवांश श्रग्रुभ होता है ॥ ६४०--६४१॥

| -    |      |    |          |    |     |     |     |          |     |     |          |     |
|------|------|----|----------|----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|----------|-----|
| -    | मे,  | Ą  | मि       | क  | सिं | कं  | ৱ   | ર        | ध   | भ   | कु       | मी  |
| 20   | Ħ    | श  | શુ.      | च. | म.  | হা  | शु  | 휙.       | म   | श   | श        | ਚਂ. |
| 80   | शु.  | श  | म        | ₹  | য   | श   | म   | ₹        | য়  | श   | <u>म</u> | ₹.  |
| 0    | শ্রে | ŋ  | IJ       | यु | बु  | गु  | गु  | बु       | बु  | ŋ   | ij       | यु  |
| 3 30 | घ    | म  | श        | য় | च   | म   | হা  | शु       | 뒥   | Ŧ   | श        | श   |
| - 80 | ₹    | য় | श        | म  | ₹   | গ্র | श   | म        | ₹   | য়  | श        | मं  |
| 0 0  | IJ,  | बु | ũ        | IJ | बु  | बु  | ਹੁ  | IJ       | बु  | बु  | ı        | गु  |
| 330  | য়ু, | ঘ  | म        | श  | शु  | च   | मं  | श        | গ্র | 뒥   | म        | श   |
| £ 80 | म    | ₹  | शु       | रा | म   | ₹   | गु. | श        | मं  | ₹   | গ্ৰ      | হ্য |
| 0    | ā    | धु | ag<br>चु | IJ | ij  | बु  | बु  | <b>ਹ</b> | गु  | द्य | बु       | ũ   |

#### द्वादशांश-कथन-

# लग्नस्य द्वादशांशास्तु स्वराशेरेव कीर्त्तिताः ॥ ६४२ ॥

टीका-लग्न के श्रंश २० तिनों के भाग १२ डादशांश कटलाने हैं निनों का हम लते लग्न से जहाँ तक लग्न के श्रंश हो उस स्थान से डादगाग पनि जानिए, समें मद्गल शनि श्रीर रिव रनके श्रंश श्रधम होते हैं ॥ ६४२ ॥

# बृहज्ज्यीतिपसार! ।

स्पष्टार्थं चक्र---

|         | भेष | रेष         | भि.         | ₽.  | 储.  | क          | તુ          | 7          | ध           | ग           | \$  | मो  |
|---------|-----|-------------|-------------|-----|-----|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----|-----|
| 30      | मं. | হ্য         | <i>12</i> ° | ₹i. | ₹,  | बु         | गु.         | मं         | ŋ.          | श.          | ₹1, | IJ, |
| 37 0    | शु  | <b>ਹ</b> ੁ. | चं.         | ₹.  | बु  | ग्र        | म           | <b>યુ.</b> | श,          | श.          | IJ  | 7   |
| ु<br>३० | बु  | च.          | ₹,          | यु. | गु  | मं.        | <b>IJ</b> . | श.         | रा          | i           | म   | ফ   |
| 90      | च.  | ₹.          | ग्रु.       | য   | मं  | <b>y</b> . | श           | হা.        | <b>गु</b> . | <b>मं</b> • | য়- | 644 |
| 90 94   | ₹.  | बु          | शु          | मं. | Ã.  | श          | श           | गु         | ਸੰ.         | श.          | 3   | 7,  |
| 94      | बु. | शु          | मं.         | गु. | श,  | रा.        | गु.         | મં.        | गु          | 3           | ચં. | 7   |
| 30      | शु  | मं          | गु          | श.  | श   | गु.        | मं.         | गु.        | बु.         | चं          | ₹.  | 33  |
| २०      | मं. | गु.         | श.          | श   | गु  | म.         | য়          | बु         | ચ,          | ₹           | बु  | E   |
| 20      | गु  | श,          | श           | गु. | मं. | গ্ৰ        | बु          | ચૈ         | ₹           | ड           | য়  | Ħ.  |
| 5 4     | श.  | श           | गु          | म.  | ग्र | बु.        | ચં.         | ₹.         | झु.         | ग्र         | मं  | 3   |
| 30      |     | ij          | <b>ヸ</b> .  | શુ  | बु  | ਚੰ.        | ₹.          | बु         | शु          | मं          | 3   | ₹1, |
| २०      | गु. | मं.         | शु.         | बु. | चं. | ₹.         | बु          | शु.        | मं          | IJ          | ₹1. | 1   |

#### विषमविशांश--

# क्रजाकिंग्ररुविच्छुकास्त्रिशांरापतयः क्रमात् ।

लग्न में त्रिशांशपति जानो इनमे मङ्गल शानि ऋशुभ जानिये ॥ ६४३ ॥

# राक्रज्ञेज्यार्किभूपत्रास्त्रिशांशपतयः सगे । पत्राङ्गाष्टेषु पत्रानां भागानां कथिता बुघैः ॥६ ४४॥

टी हा- -सम लग्न में प्रथम श्रंश मे ४ एर्यन्त श्रुक्त, तिसके श्रागे ७ श्रंश दुध, तिसके श्रागे = श्रंश गुरु, तिसके श्रागे ४ श्रश शनि, तिसके श्रागे ४ श्रंश मङ्गल ये समलग्न में विशांश जानिये, तिसमे मङ्गल शनि श्रशुभहें ॥ ६४४ ॥

| _  |          |          |          |          |          |     |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| 郂, | Ę        | क        | ₹        | ₹.       | म        | मी  |
| 1  | <u>ग</u> | <u>I</u> | <u>য</u> | 1        | <u>I</u> | गु. |
| Ŀ  | बु       | 3        | कु       | 3_       | ₹.       | 3   |
| 5  | गु       | J        | गु.      | ī        | गु.      | ਹੁ_ |
| 7  | য়,      | স        | স        | <u>ਜ</u> | ग        | গ   |
| Y. | 괴        | म        | म        | म        | म        | 4   |

### पड्वर्ग जानने का क्रम-

टीका- कार्तिक शुक्त ६ मङ्गलचार लग्न मकर छंश १४ घटिका १६ पत ४१ स्वामी शनि गुहेश ये पड्चर्ग तिनमें शनि ऋशुभ शेप ४ वर्ग शुभ जानिये॥

| गृ?श | होरा   | द्रेष्काण | नप्रसाश | ादशांग | <b>जिसाग</b> |
|------|--------|-----------|---------|--------|--------------|
| शनि  | चन्द्र | शुक       | शुक     | मुप    | ±1±          |

#### उनांश —

मेषे पष्ठघटौ वृषे त्रिहिंगिना इन्द्रेऽदिगोऽकरिनयः । कीटेऽव्यङ्गनवाद्रयोऽकभवनेऽङ्गाश्वारित्रयां व्यर्शपट् ॥ ६२४ ॥ ज्केऽकदिखगा श्रलोगवगपट् चापे त्रिष्ट्गोहयो नक्रेऽशारत्र्यरुणा घटे भरवृष्। मीनेश्रिगोल्ड सुन्ह सद्धर्

टीका--एन एलोको पा धर्ध या वे देशिये ॥ १९५-६३ ।

| 1 5 3 | 1   | ₹, | 6        | ष | દિ  | ٤, | 2 |   | ı | • | No. colonia | _ |
|-------|-----|----|----------|---|-----|----|---|---|---|---|-------------|---|
| স্ব   | ξ   |    | v        | e | - " | į  |   |   | • |   |             |   |
|       | •   |    | <u> </u> | ٤ |     |    |   |   |   |   |             |   |
|       | ~ - | ٩- | ( *      | , | ,   | 6  |   | - |   | _ | -           | - |
| L .   | i   | l  |          |   |     |    |   |   |   |   |             |   |

पहन्ति पञ्चनं या न्यांगरणाये स वैदिनम् निवर्ग सन्दर्भ सम्बद्धाः सनु सामेन १ ६ टीया-६ छयदा ४ जिया ४ दर्ग रूमन ये हो तो लन बिट हो और है से ३ वर्ग छयुम होने हैं छीर हो एक हो तो लग्न वर्जनीय है ॥ ६५४ है

दन्नांश फ्ल-

लन्ने चतुरंशो भागो द्यस्य मकरस्य व

कन्याकर्कटमीनानामष्टमे द्वादरोऽलिनः ॥ ६४८॥ दीयान्द्रदमयर रगते १८ इत्य, यस्या वर्ष नाय के सक्त की व्यक्तिकर्षे

इंग ने रून कर देते हैं ॥ ६४=॥ इस्मन्यांश च पहुचिंग चतुर्विश च तौलिनः।

रुष्ट्रस्तार्म क्योर्लग्नं गुमं सप्तद्रशांशके ॥ ६१६॥ इंका-सम्म के २६ इंक, हुला के २४, विस्त के ४ दीर एउ के १० में हैं

हैं इस महार ने लानिये ॥ ६३६ ॥

एकविंशतिमे भागे संसम्याष्टादशे हरेः । सन्दर्शापत्तदं चादो मध्ये मध्यपत्तप्रदम्॥ ६४०॥

र्टाजा-मेष के २६ क्रींग, सिंह के १= ऐसे लत्मों के ब्राहि में, सन्दर्ध केर मार्ग फल क्षेत्र ब्राह्मार जानिय ॥ ६४० ॥

लनदर्गोत्तम-लद्य-

यन्ते उच्छपलं लग्नं यदि वर्गोत्तमं न चेत्। लग्नस्य स्वनवांशो यः य वर्गोत्तम उच्यते॥ ६४१॥

टीका — लग्न के छन्त भाग में प्रगोत्तम न हो तो लग्न अनिष्ट फल हैता है के जन्म अपने नपांत्र में हो तो वर्गोत्तम कहिए ॥ ६५१ ॥

गोष्त जन का कथन— गोष्त पदजादिके शुभकरं पञ्चाङ्गशुद्धा रवे-रर्वास्तात परपूर्वतोऽर्घघटिकं तत्रेन्दुमधागिरम् ।

सोमाङ्गं ङ्जमप्टमं ग्रह्यमाहःयातमकेन्नमं जह्यादिपसुखेति संकट इदं सद्योवनारे नवचित् ॥ ६४२॥ टीका-ग्रदादिकों को पञ्चाह-ग्रह देख कर के सूर्य के श्रद्धांत्न समय प्रयम पश्चात् धर्म गोधृतिका श्रम गोधृत लग्न से पष्ट श्रीर श्रप्टम स्थानों में चन्द्रमा श्रीर पाप प्रह, मि श्रप्टमस्थानी श्रीर गुरु शनि ये वार श्रीर संकाग्ति दिन इत्यादिक दुण्योग चर्लित र श्रम श्रीर किसी के मत में विवाहादिक के श्रतिकाल मे वर श्रीर कन्या हो तो रिज श्रम होता है ॥ ६४२ ॥

#### वध्प्रवेश-

विवाहमारम्य वध्यवेशो अग्मेऽथवा पोडशवायरान्तात । तदूर्ध्वमध्ये अजि पश्चमान्तादतः प्रताक्तियमो न वास्ति॥६४३॥ दीका-विवाह से सम १६ दिवस पर्यन्त वश्यवेश कहा ता कार्य उन तर्यन्त पम मासादि कहे हैं, आगे रवेच्छा है ॥ ६४३॥

नीहारांशुयुग्रतरादितियुक्त्वयाद्यराधारियनीः शाको भारकरवायुविष्णुवरण्याष्ट्रे प्रसर्वे निये। । स्रामाजालिगते रवी शुमको प्राप्तोदेव गर्भाव जीवजारपुजिनां दिने नवदकोश्यपँदगः एक स्राप्त

# न्तन परायक्षा कराव

तादिपश्चमापुषमाध्येष्ट दिल्ली स्ट्रांटी स्ट्र

# गन्धर्वविवाह-धृहर्च-

शृहान्येषु पुनर्भवापिरिण्यः श्रोक्तो विवाहोक्मैं नीलोक्यं तिथिमासवेषशृग्जेज्यास्तादि तत्रार्कभात्। त्रित्र्यचेषु स्रतिर्धनं स्रतिस्तो पुत्रास्तिर्द्धभंगं श्रीरोन्नत्यमथो ध्तीशकृततस्वचेऽत्ययः साभिजित्॥ ६४६॥

दीका-गृद्ध आदि श्रीर रजक श्रादि श्रीर श्रन्य जाति जिनकी हित्रयाँ का मुहर्न विवाह नज्ञत्र श्रवर देते। मात विवाह रो जाता है उनके सगाई का मुहर्न विवाह नज्ञत्र श्रवर देते। मात वार गुरु शुक्त इनके उद्य श्रस्त का कुछ दोष नहीं है श्रीर सूर्य नज्ञत्र से दित न्ता गिने, क्रम से प्रयम ३ मरण, छिनीय ३ धन, तृतीय ३ मरण, चतुर्य ३ मरण, प्रवन् १ प्रविद्यालित, पष्ट ३ मरण, सप्तम ३ हुर्मगा, श्रप्यम ३ लक्ष्मी, नवम ३ श्रीप्रव की सूर्य नज्ञत्र से श्रद्धारहर्वे चीवे ग्यारहर्वे पश्चीसर्वे इन सार्वे नज्ञत्रों में सृष्ट श्रीरंवे नज्ञत्र स्व श्रम हैं॥ ६४६॥

# दूसरे मत के धनुसार-

इन्द्रादितिशिवारलेषा श्राग्नेयं वारुणं तथा। श्रिवनीवसुद्वेत्यं प्रट्काले शुभं स्मृतम् ॥ ६ ४७॥ टीका-ज्येष्ठा पुनर्वस् श्राद्रां श्रारतेषा कृष्टिका श्रततारका श्रीवनी ये ना ण श्रयांत् पुनर्विवाह घरेला करने में श्रम लानिए॥ ६४७॥

# दचक पुत्र लेने का मुहर्च

हस्तादिपञ्चकभियग्वसुपुष्यभेषु स्यैर्नमाजयरुभार्गववासरेषु । रिकाविविजेतितथाविलकुम्भलग्ने सिंहे वृषे भवति दत्तपरिग्रहोऽयम्हः

टीका-हस्त चित्रा स्वाती विशासा श्रनुराधा श्रश्विती धनिष्टा पुत्र हैं रिववार मङ्गलवार गुरुवार श्रुकवार ये उक्त हैं श्रीर चनुर्धों नवमी चतुर्व शी वे विं श्रीर बृश्चिक कुम्म ये लग्न वर्जित हैं श्रीर सिंह चृप ये लग्न श्रुम हैं॥ ६४= ।

5=11

•

47

॥ नि

मान

2!

5;(

7.

5 E 1

•

ŧ

4 5

7

कन्या गुणमेलापक चकम् । वर-कम ٩ 3 3 ₹ ¥ ¥ É s Ξ 90 e p 3 99 ₹1 मे से से भि मि. मि 75 ą 귤 ą क 7 भा ٩ 9 t Hi u u ٩ 9 111 ٩ 9 भा न য় भ री कृ मृ पु पु আ. ন্ত Į য়া पु ২দ 33 9=11 2911 اادك 9 5 9 = 2211 স ٩ २७॥ 0 11 ວ € Ę 18 ড γ 18 ş 3 ş シェ २⊏ ٩= 221 2511 1188 9 511 ٩ भ 33 २ % ॥ 3 0 [] 09 089 ٩ 38 २८ 9 = 90 २८ 9 & 11 1139 1 Ş २६॥ 1139 9 3 9380 ३४ 39 39 9=11 39 93 २⊏ 95 93 (1) २६॥ 🏻 ٧ 94 93 +8 38 3 98 २३॥ 2311 २६ 99 30 ₹ € ٩ -8 ४ γ ३४१ 39 Y २३॥ 1189 9511 २्घ 9=11 11 护. ٢ २७॥ 3 X -8 18 38 γ 27 9011 ξ. 1139 1138 38 11 मृ · २६ ॥ 911 3911 2 44 48 9511 2911 38 ä, ٩ 2511 3 , 0 ٩ 498 4-4 9511 २२ 39 11 3 2 11 2911 808 44 2911 11 ı g 3=11 २४॥ 25 3 şĸ 9 2011 9011 3211 e e n \_ \$ 30 5 5 - 511 95 99 ٩ আ 28 ٩٤ ٩ 98 9 × 11 ٩ 38 9211 c 11 H 41 +4 94 X. 2 8 94 96 ٩ ď P +x : X 9 % ٩ 9811 : 4 ŧ : { " 'Y I 32 95 ٩ 2 5 11 98 • 5=1 99 5 ۲, ۲ € ₹

|      |      |          |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                          |              |               | _                 |                       |                 |              |                  |
|------|------|----------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------|
| Ŧ    |      |          | 1    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्र                                     |                                                          | _            | मिला          | क्ट च             | क्त्र                 | -               |              |                  |
| !=   | =    |          | -    | -              | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32                                      | 35                                                       | 1:           | 3 5:          | <del>-</del> , *; | € , ₹                 | = 1 7.7         | ्र दृष्ट     |                  |
| =    |      |          | 1-   | ŢĒ.            | _ <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | <u>च</u>                                                 | ≅.           | . ₹           | . 5               | . ं इ                 | 19              | <u> </u>     | <u> </u>         |
| _    |      |          | 1    | - 5            | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                       | 13                                                       |              | 3 [           |                   | L 5                   | 13              |              | 1                |
| -    | -    | . F      | - =  | <u>. =.</u>    | Ţ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹.                                      | ₹.                                                       | ₹.           | .3            | _ f               | वृ ह                  | - i=            | =            | ₹_               |
| -    | 1 =  |          | 2    | ÷o             | Ęr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.X.                                    | ر ج                                                      |              |               | = [1]             | 7:                    |                 | 3.5          | _                |
| Ŀ    |      |          | ]_   | <u>+</u> -     | ÷ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                       |                                                          |              |               | · ·               | ٠,                    |                 | -            | 15               |
| =    | =    | -        | =    | 3.5            | 7.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ÷¥                                      | 35                                                       |              |               | 7 5               | ₹                     | _ = = =         | 7=           | T ==1            |
| _    |      |          | _    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ÷2                                      | = 5                                                      | - 5          |               |                   |                       | - /:            | - 1          | : ::             |
| 3    | +:   | _ 1      | ⋾    | 327            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35                                      | = 1                                                      | 5.4          | 3             | = 7               |                       | c ===           |              |                  |
| -    |      | _        | - -  | - <del>-</del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ÷ 7                                     | 35                                                       | = ==         | ε             | _ ₹               | 3                     | - ŧ             | - ===        | . <del></del> .  |
| x    | ī    | . 74     | ₹.   | 74             | 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25                                      | न्व                                                      | 5=           |               |                   | २ ह                   | 32              |              | 1 = 4"           |
| -    |      | _        | - -  | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 3                                     | II.                                                      | <del>-</del> | ·             |                   |                       | : : :           | _ :-         |                  |
| 2    | 7.   | , 1      | F.,  | ३०१<br>इ.इ.    | 7.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹ उ                                     | 3.2                                                      | 7.7.         | 9=            | 7 53              |                       |                 | 15           | TEL.             |
| -    |      |          | -    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | . <u> </u>                                               |              |               |                   | £ 3£                  | 195             | - ===        | ===              |
| 3    | Ī    | _ *1     | ₹.   | :::            | ** <u>"</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125                                     | 7.35                                                     |              | ===           |                   |                       |                 | 531          | 1 2              |
| 1    |      | -        | 1    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | <u>-</u> =                                               | - <u>-</u>   | - 32          |                   |                       |                 |              |                  |
| 1    |      | <u> </u> | ₹.   | ==;"           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹ 3 %                                   | 美育性                                                      | ξY           | ₹०            |                   |                       |                 | 44 83        | TE -             |
| =    | 1    | -        | =    | Z SP           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,5"                                    | ₹¥.                                                      |              | ==            | - =               |                       |                 | -===         | 7: 1             |
| -    |      | _        | Ļ    |                | - E = E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _ =                                     | 4¥.                                                      | 2 5          | Ę :           | -                 |                       |                 |              | 35 "             |
| ξ    | F    | _ ĭ      | Ξ.   | 3,5,7          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 387                                     | ===                                                      | - F.K !      |               | - <del>/1</del>   | _                     | —               | ==1          | 721              |
| -    | _    | _        | -    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ :                                     | 1                                                        | 3            | 3.5           | ÷:                | ~                     |                 | ŧ            | <u>.</u> .       |
| 1 -  | ***  |          | Ξ    | 15 C<br>       | ₹=^<br>* **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 251                                     | + : 1                                                    | E 27         |               |                   |                       |                 | 12           | = =              |
| 33   | =    | _        |      | 3=             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = 3                                     |                                                          | -            | -E.           | 3.5               | ==                    | ર્દર            | <u> </u>     | - 12             |
| 1_   | _    | . ÷      | Ξ.   |                | ्रक्षा<br>चुंद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₹3.,<br>****                            | 2 Z =                                                    | ELE          | 33.           | 99                | - <del></del>         | £0"             | 3.2          | 7£ 1             |
| 72   | -    | . 3      | -    | 7.1            | \$ P P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 2 2                                   |                                                          |              | =             |                   |                       |                 | - 1X1        | ÷                |
| _    | . —  | _        | 5    | e 37:          | 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.8                                     | * *                                                      | 135          | 7.87          | ÷Υ                | 22                    | \$5             | 37           | 13.5             |
| 2 2  | ŧ.   | . 3      | =    | ==             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹€"                                     | 382                                                      | JAL.         | 32"           |                   | - <del>-</del>        | =               | = 11         |                  |
| _    | -    | -        | -    |                | ====                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ 5                                     | 38                                                       |              | Σ.<br>Σε.,    | = ž L             | i<br>Ze E             | 7.L             |              |                  |
| 10 m | ₩,   | 5        | ₹.   | 1:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                       | - 1                                                      | ==2          | =0            | ==                |                       | 437             | ₹₹1          | 111              |
|      | =    |          | -    | 255            | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | c.K                                                      | ==           | Fir           | 43                | 28                    | 3               | 1:           | •                |
|      | ۳.   | -        | =1   | -3             | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹ <b>=</b>                              | 35                                                       | 52           | 3=1           | 5.5               | =                     | 551             | दरी          | Ist a            |
| ; 5  | £.   | - 1      | =1   | 911            | · ₹.₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | ==                                                       | 3:5          | 1851          | 13                |                       | <del>- 11</del> | 17.          | _ ;              |
|      |      | _        |      | 17             | +x [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i r                                     |                                                          | 7,3<br>3 e   | -355<br>-255  | 328               | -1E                   | 135             | <del>第</del> | ن<br>ایس         |
| 3    | ₹.   | 3        | ₹,   | 5:<br>(        | ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35                                      | 7.5                                                      | 7,0          | <del></del> - | ==-               |                       | ==[             |              |                  |
|      |      | -        |      | er             | <del>***</del> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 Y                                     | 3                                                        | _ <b>\</b>   | •             | e.X               | ±χ,                   | ÷x              | ٠.e          | سب               |
| = :  | €.   | c F      | ₹.   | · ,            | EST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 도록!<br>무도~                              | ₹¥"                                                      |              | ==            | 25 0X 50 X        |                       | - T. T.         | = 3          | ‡ <sup>2</sup> * |
| =    | 7. 7 |          | ₹. · | =              | \$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00<br>\$0.00 | =                                       | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | र्ड<br>      | \$=<br>       | ξ¥                | 5£<br>2£<br>2X<br>2£2 | ÷x<br>≤±,<br>÷x |              |                  |
|      |      | -        |      | •              | ~-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                       | Ψ.                                                       | Ē.           | ,E            | R.                | ₹₹.                   | <b>.</b>        | Ţ. ·         | <b>.</b>         |
|      |      |          |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                          |              |               |                   |                       |                 |              |                  |

|            | वर         |     | रम           |                  | 1 3         | 1 3         | 4              | 1 1            | 1 5      | 10              | 1"       | 1          | 1 3         | 111.           |  |
|------------|------------|-----|--------------|------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|----------------|--|
| 1          | वर         |     | ₹1           | भे               | 137         | 17          | 17             | 7 +            | 1        | T füt           | Ñ        |            | • '         |                |  |
|            |            |     | Hi.          |                  | 9           | 1           | IIII           | 1              | - 11     | -   -           | -        | '- <br>    | ~           |                |  |
| FŦ         | स          | भ   | न.           | ष.               | स           | -           | -              | ग              | मु       |                 | आ        |            | 3           | 7.             |  |
| ૧ દ        | <u>a</u>   | n   | 1-7,         | 25               | 74          | 3-          | = 3            | 9-             |          | - 4             |          | Bet        |             | 30             |  |
|            | 7          | "   | _            |                  | 33          |             | 1 +5           | 15             | 135      |                 | ٠, ١     | 1.         |             | 1              |  |
| २०         | ਗੁ         | 9   | ç Ţ.         | 3 €              | २=          | 75          | 77             | 74             | 24       | - 1             | 1        | 21         | , ,         | 95 25          |  |
| _          | -          | _   | -            | +1               |             | - 3         | 35             | 34             | 1-5      | 4.              | - 1      | +9         | , २.        |                |  |
| २१         | ₫          | Wi. | वि           | २१               | 25          | 30          | 71             |                | 10       | 70              | 11 २०    | 20         | 10          | 100 11         |  |
| _          | -          | -   | -            | 961              | 7           | 1           | 35             | 334            | 1 - 9    | +1              | 71       | +1         |             |                |  |
| १२         | á          | ١   | U            | 9 € 11           | 951         | 1           | 3 8            |                | 1 27     | ון זי           | Js       | 33         |             |                |  |
| -          | -          |     | -            | 231              |             | 35          | - <del>-</del> | 35             |          | 5               | 38       | \$         |             |                |  |
| 5.35       | 5          | 9   | ষ্ঠ          | 15               | 3 <b>5</b>  | 7=11        | 231            | । २७।          | २०       | 11 90           |          | 1 -        | 11 3%       |                |  |
|            | _          | -   |              | 90               | 901         | -           | -              | _              | 3        | - 34            | ्   २६   | <u></u> =  |             | -              |  |
| १४         | ā          | 3   | ज्ये         | 3 €              | 95          | 1 731<br>75 | २८।            | 1001           | र १      | ॥ १२            |          | 8          | 8           | 1              |  |
| ર્પ્ર      | ध          | 9   | -ਜ੍ਹ         | 991              |             | 34          | 136            | 1 9            |          | - E             | 338      |            | -           |                |  |
|            |            | ,   |              | 3.8              | 9 %         | +2          | 6              | }  9६<br>  95∈ | 92       | <br>  29        | 18       |            | 35          | 1.             |  |
| १६         | <b>ઘ</b> . | 9   | ď            | २५॥              | 901         | 9811        | -              | -1             | 901      | -               | 93       | 1 3        | - 33        |                |  |
| _          | _          | -   | _            | 十人               | 37          | -954        | 953            |                | 3 5      | 3 9             | २६       | २७         |             | 315            |  |
| १७         | ㅂ          | ı   | ਭ.           | ₹8<br>+4         | २४।         | 1           | Ę              | 90             | 151      |                 | -        | _          | 22          |                |  |
| 1          | -          | -   | -            |                  | +2          | 8 £ X       | 936            | २३६            | '२६      | +2              | २६       | २७         | Ę           | - 19           |  |
| १५         | 표.         | m   | ਰ.           | २७               | २मा         | 9811<br>93  | 92             | 95             | २२।      | 981             | 1 २४     | ३ २ १      |             | २=             |  |
| e<br>R     | 刊          | 9   | श्र          | -                | -           | 3811        | 9 3 x          |                |          | +26             | -9       | 15         | _           | 7=             |  |
|            | _          | _   | _            | २६               | २७          | ३२          | 3 X 3          | 9 to           | 75<br>+x | 23              | 136      |            | २=          | +21            |  |
| ą o        | म          | n   | ध            | २०               | 99          | 26          | 2311           |                | 99       | -=              |          | ξ          | .           | 93,            |  |
| -          | -          | -   | _            | _                | 935         |             | ተሂ             | 92             | 3.8      | =<br>3 <b>ξ</b> | 98       | 186        | २१          | 1              |  |
| <b>१</b> 9 | <b>फ</b> . | a   | ម            | 9811             | 301         | 1 20 11     | ३०             | २४॥            | 9011     | 99              | 95       | 90         | 92          | Y              |  |
|            | -          |     | _            | 9811             | 932<br>2011 |             |                | 9              | 3        | 3.7             | 94       | +2         | Ę           | 13.            |  |
| <b>₹</b> ≺ | ক্ত.       | 9   | হা           | ą                | 9           | २६॥         | ३१             | 31             | २६॥      | २०              | 92       | 93         | ÉII         | 93             |  |
| 17         | ਚ.         | ŧu  | ď            | १७॥              | २४॥         | 181         | 38             | 9              |          | <u> </u>        | १३७      | 3.7        | 38          | 981            |  |
| -          |            | _   | ٥            | 3                | +2          | -9          | -1             | ३०             | 30       | २३॥             | 90       | 90         | 991<br>  35 | ξ .            |  |
| ૪          | मी         | ٦   | पू           | 9811             | 2911        |             | 38             |                |          | +1              | ₹¥.      | 38         |             | 21             |  |
|            | _          | -   | -            | <u>३४</u><br>२३॥ | ४२+         | I.          | 9              | <b>3</b> %     | २४       | 48              | १७॥<br>३ | ૧ુ⊍ા<br>રૂ | 3.7         | Y.             |  |
| X          | मी         | 3   | ਭ            | +8               | १४।<br>१४।  | 9×11        | २१             | २६             | 3=       | 90              |          |            | २६          | 38             |  |
| Ę          | <br>fig    | 1   | ₹            | २४               | 2311        | 9011        | 9              |                | 3        | ₹               | २५       | २६॥        | ¥.          | 31             |  |
| Ľ          |            | _'] | .            | +8               | 8+          | ₹8          | 9 3            | 3              | ६६       | 24              | २४       | રપ્ર       | २४॥         | <b>२६</b><br>1 |  |
|            |            |     | न <u>्</u> । | য়               | भ           | ₹.          | <u>8</u>       | ₹1.            | 퓓        |                 |          |            | <u>x</u>    | 9.             |  |
|            |            |     |              |                  |             |             |                |                | ١ -      | 퓓.              | আ ়      | g i        | यु ।        | 3.             |  |

#### वर्ग जानने का क्रम-

यक्नवरतपयशवर्गा यष्टो ते कमतः स्पृताः। एकोनपञ्चाराद्धणीः स्वरशास्त्रविशारदैः॥ ६६६॥ यवर्गे पोडश ज्ञेयाः स्वराः कादिष्ठ पञ्चछ। पत्रपत्रैव वर्णाः स्यर्थशौ त चतुरत्त्वरौ॥ ६६०॥

ीका-अवर्गादि शवर्ग पर्यन्त ४६ श्रक्तर है, उनमें श्रवर्ग के स्वर १६, श्रीर कवर्ग ग्रिं पयन्त पांच पांच उनके श्रक्तर २४ श्रीर य श इन दोनो वर्गा के श्रक्तर चार हाते हैं यह स्वरशास्त्र के जाता कहते हैं ॥ ६६६-६६५ ॥

#### वगा के स्वामी--

तार्द्यमार्जारसिंहश्वसर्पाखुगजश्रकराः।

वर्गेशाः ऋमतो ज्ञेयाः स्वव्गित्यञ्चमो रिपुः ॥६६=॥
दीका - श्रवर्ग हे स्वामी गहरू १, कवर्ग का मार्जार २ चवर्ग का सित ३ द्वर्ग का
॥न ४, तवर्ग का सर्प ४, पवर्ग का मूपक ६, यवर्ग का गज्ञ अवर्ग का गतर = इत
मने वर्गों के स्वामी जानिये श्लोर जिस वर्ग का श्रव्हर व्यवने नाम का हा उनके व्यवद्र में का स्वामी उसका शत्रु, खोखा मित्र श्लोर त्वकीय उद्दामोन जानिये ॥ १६= ।

#### काकिणी-

स्ववर्ग दिखणां कृत्वा परवरीण योजयेत्।

श्रिष्टिस् हरेह्नां योऽधिकः स ऋणी भवत् ॥ ६६६ ॥ दीका—श्रपने नाम दो वर्ग को छिनुछ बले, उसरे नामादिर दा वर्ग रिलाई कर का भाग दे, पुन प्रामादिक वा वर्ग छिनुछ पर दलके नाम दा वर्ग किलाई कर पत् साठ का भाग दे, एन दोनों में ते जिसके कहा भेष के क्षांकर कर के निर्मा स्थाप को साथ दे एन दोनों में ते जिसके कहा भेष के क्षांकर कर निर्मा स्थाप दे एन दोनों में ते जिसके कहा भेष के क्षांकर है एन दे एन

चन्द्रमा में एवं जानने वा विचार— बाह्मान्में त्रान्नगर्न्हरं चन्द्रों यान्योत्तगन्तरः। पित्र्याद्रासवनस्तद्रस्रावपरा स्याद् गृह गुस्सः ॥ ८८० । डोका-गुर, शुक्त, सूर्य, चन्छ इनको शपने उचादिक स्थानों में सूर्य, चन्द्र थीर गुरु इनका यत पाकर गृद का शारका करना गुम है। ६३०। वर्ज्य-

विवाहोक्तान्महादोपादते जामित्रशुख्तिः।

रिक्ताकुजार्कवाराश्च चरलग्नं चरांशकम् ॥ ६४८॥

टीका--जामित्र शुक्ति वचाकर जियाह के तो दोष कहे है वे सब वर्जित हैं रिक्ता तिथि, भोमवार, रविवार, चरलग्न श्रीर सग्नी के श्रश वर्जित हैं ॥६६८।

त्यक्त्वा कुजार्कयोश्चांशं पृष्ठे चाग्ने स्थितं विधुम् । अधेज्यराशिगं चार्क कुर्याद् गेहं शुभाष्तये ॥ ६४९॥ दोका—रिव और भीम के अंश और पीछे वा आने स्थित चन्द्र वर्जित हैं। कन्या, धन और भीन इन राशियों का सूर्य गृदारम्भ में शुभ है॥ ६४६॥

द्वारशुद्धि--

दारशुद्धि निरीक्यादी भृशुद्धि वृशचकतः।

निष्पञ्चके स्थिरे लग्ने द्रचङ्गे वाऽलयमारभेत् ॥ ६४०॥

टीका-प्रथम द्वारशुद्धि और घुपचक से नस्त्रशुद्धि देश कर पश्चक वा द्विस्प्रभाव लग्न में गृह का कार्य प्रारम्भ की जिये ॥ ६४० ॥

प्राम शनुक्ल —

स्वनामराशेर्यद्राशिर्द्धिशराऽङ्केशदिङ्मितः।

सं ग्रामः शुभदः प्रोक्तस्त्वशुभः स्यात्ततोऽन्यथा ॥ ६ प्रश ॥ दीका--श्रपनी राशि से २।४।६।६१।९० जिस ग्राम की राशि हो वह ग्रम की निय ॥ ६४१ ॥

एकमे सप्तमे च्योमे गृहहानिस्त्रिपष्टगे ।

ज्य्यिष्टदादशे रोगा शेषस्थाने भवेत्स्रुलम् ॥ ६४२॥

टोका—एक राशि अथवा सप्तम हो तो श्रूत्य, तीसरी अथवा छुठवीं हो तो श की द्दानि, चौथो या आठवीं वारद्दवीं हो तो रोगकारक जिनेये और शेव स्वा मापाटाकासमतः ।

3,5

श्रकचटतपयशवर्गा श्रष्टो ते क्रमतः स्पृताः । एकोनपञ्चाशद्धर्णाः स्वरशास्त्रविशारदैः ॥ ६६६ ॥ श्रवर्गे पोडश ज्ञेयाः स्वराः कादिष्ठ पञ्चस्र । पञ्चपञ्चैव वर्णाः स्यर्थशौ तु चतुरत्त्वरौ ॥ ६६० ॥

वर्ग जानने का क्रम-

का-श्रवर्गादि शवर्ग पर्यन्त ४६ श्रक्तर है, उनमें श्रवर्ग के स्वर १६, श्रीर कवर्ग पयन्त पांच पांच उनके श्रक्तर २४ श्रीर य श इन दोनो वर्गों के श्रक्तर चार कि है यह स्वरशास्त्र के जाता कहते है ॥ ६६६-६६५॥

वगों के स्वामी-

तार्चिमार्जारसिंहरवसपीखुगजशूकराः । वर्गेशाः क्रमतो ज्ञेयाः स्ववर्गात्पञ्चमो रिपुः ॥६६=॥ त-श्रवर्गके स्वामी गरुङ् १, कवर्गका मार्जार २ चवर्गका सितः ३ ट्यंगका त्वर्षका सर्प ४, पवर्गका मूपक ६, यवर्गका गज्ञ ७, श्वर्या जा प्रर = इत गाँ के रवामी जानिये श्रोर जिसवर्गका श्रक्र श्रपने नामका टा उनके पावव स्वामी उसका शत्रु, चोथा मित्र श्रोर तृतीय उदासीन जानिये ॥ ६६= ॥

काकिणी-

टीका—रुचिका से अनवजाँ का चन्द्रमा हो तो गृहाँ का मुस रिवर्ग धतुराधा से अनवजाँ का चन्द्रमा हो तो गृहाँ का मुग उत्तर को श्रीर का नवजाँ का चन्द्रमा हो तो गृहाँ का नुष्य पूर्व की प्रोर, धिनश से अ चन्द्रमा हो तो गृहाँ का पिचिम की श्रोर मुख शुम जानिये ॥६००३

## आयादिसाधन-

गृहेशकरमानेन गृहस्याऽज्यादि साययेत् । करश्चेत्रेष्टमायादि साध्यमंग्रलिनस्तथा ॥ ६७१ ॥

टोश-गृह स्वामी के हस्तमान से खयना धंगुली मान से गृह साधन करे॥ ६०६॥

#### पिएडानयन-

एकोनितेऽष्टर्ज्हतादितिथ्यो रूपोनितेष्टायहतेन्द्वनागैः । अका घनैश्चापि अना विभक्ता भूपाश्विभः शेषमितो हिषिष्टाः

टीका—इष्ट नहान में १ न्यून कर १४२ से गुणा करना। इष्ट आप में १ न्यून मेरे से गुणा करना। दोनों को जोड़ कर १७ और जोड़ना, योगकन में २१६ क देना, जो ग्रेप रहें यही पिएट होता है। तस्वाई और चीड़ाई के गुण में में २१ माग देने से ग्रेप पिएड होता है। इस्ट ॥

डराहररा-जैसे मृत नजज और सिंह आय है तो पिएड क्या होगा! इष्टनज्ञ=१६—१=१=। १=>६५२ इष्ट आय= २—१=२। २>=१=१ अव २०३६ + १६२+६० = २६११। २६१४ + २१६ यहां शेप १०० पिएड हुआ।

#### लाभव्ययादि साधन-

पिगढे नवाङ्काङ्गजाग्निनागानागाव्यिनागेर्णणाना क्रमेश्व। विभाजिते नागनगडणान्यक्तिक्ति

#### मापाटीकासमेतः ।

टीका-पिराड को हजगह रखकर कम से ह। ह। ह। द। द। द। द। द। द। ह। ह न मही से गुणा कर कम से द। छ। ह। हे । द। द। हु। हु। हु। हु। हु। हे भाग देना। जो शेप वसे सो कम से छाय, वार ऋंश द्रव्य, ऋण, नत्नज्ञ, तिथि, योग श्रीर

| त्रायु होता है।                                       | दिः ३॥                                           |        |                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ज्दाहरण⊸                                              |                                                  |        | जैले विरा                                          | इ १०ऽ | है तो—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                    |
| १०७<br>६<br>६<br>६६३ (<br>६६<br>१६<br>१६<br>शप ३न्नाय | ξ<br>ξξξξ ( ω) ξξξξ (<br>ω                       |        | १०७<br>६<br>६) ६४२<br>६३<br>१२<br>१२<br>३ श्रश     |       | १०७<br>=<br>\{\approx \approx \appro | १० <i>७</i><br>= ३ -<br>= ३२१(<br>= ३२<br>-<br>१ ऋण | १०७<br>=  <br>२७)=४६(<br>=१<br>१६<br>= १६<br>= नगग |
|                                                       | १०७<br>=<br>= ४६ (<br>७४<br>१०६<br>१०४<br>१ तिथि | 3<br>3 | १०=<br>- ४<br>- ४२= (<br>- ४=<br>- १२४<br>२ प्रांत | १२०   | १०७<br>=<br>  =<br>  =<br>  =<br>  =<br>  =<br>  =<br>  =<br>  =<br>  =<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                    |

जिनमें आयु अधिक हो और द्रव्य अरुण से शक्षिक हो तो सुर एन र त

टीका—हित्तका से ७ नवर्षों का चन्द्रमा हो तो गृहों का मुख दिवल की श्रव्याधा से ७ नवर्षों का चन्द्रमा हो तो गृहों का मुख उत्तर की, श्रीरमण नवर्षों का चन्द्रमा हो तो गृहों का मुख पूर्व की श्रीर, धिनश्र से ७ 🔏 विन्ह्रमा हो तो गृहों का पश्चिम की श्रीर मुख श्रुम जानिये॥६७०॥

#### श्रायादिसाधन—

# गृहेशकरमानेन गृहस्याऽऽयादि साधयेत । करश्चेत्रेष्टमायादि साध्यमंग्रलितस्तथा ॥ ६७१॥

दोका-मृद स्वामी के धरनमान से श्रयवा श्रमुली मान से पृष्ट का साधन करे॥ ६८१॥

#### पिग्डानयन-

# एकोनितेऽष्टर्ज्हतादितिथ्यो रूपोनितेष्टायहतेन्द्रनागैः । अक्ता वनैश्चापि अता विभक्ता भृपाश्चिभः शेपमितो हि पिराहः।हण

टीका—इप्ट नद्यत्र में १ न्यून कर १५२ से गुणा करना। इप्र श्राय में १ न्यून पर से गुणा करना। दोनों को जोड़ कर १७ ख्रोर जोड़ना, योगफल में ११६ हा देना, जो श्रेप रहे वही पिएट होना है। लम्याई ख्रीर चीड़ाई के गुण में मी ११६ माग देने से श्रेप पिएट होना है। ६७२॥

उदाहरण-जंसे मृल नत्तप्र श्रीर सिंह श्राय है तो पिएड फ्या होगा ! हण्नत्त्र=१६--१=१= । १=×१५२=२७३६ हण् श्राय= २--१ = २ । २४=१ = १६२ श्राय २७३६ + १६२+१७ = २६१५ । २६१५ ÷ २१६ यहां श्रीय १०७ पिएट हुआ ।

#### लामच्ययादि साधन--

पिगडे नवाङ्काङ्गणजाग्निनागानागाव्धिनागैर्छ गिता क्रमेण। विमाजिते नागनगाङ्कसूर्यनागद्गीतिथ्यदीलमानुमिश्व ॥६७५

| ज्दाहर्गा                                      | -                                                    |  | जेरे पिएड                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ६०७<br>६) ६६३ (<br>६६<br>१६<br>१६<br>१५ ३न्नाय | ξξξ ( ω) ξξξ ( ω ω α α α α α α α α α α α α α α α α α |  | हि) हिप्टर<br>हि) हिप्टर<br>हिन्दे<br>हिन्दे<br>हिन्दे<br>हिन्दे<br>हिन्दे<br>हिन्दे |     | १०७<br>==<br>{\frac{2}{2}}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{2}<br>\frac{2}{ | १०७<br>३<br>६) ३२६(<br>३२<br>१ ऋग | १०७<br>=<br>२७) प्र४६(<br>= १<br>४६<br>२७<br>२६<br>नजत्र |
| {k }                                           | १०७<br>=<br>= ४६<br>७४<br>१०६<br>१०४<br>१ तिथि       |  | १०=<br>४<br>४४= (<br>४४=<br>१३४<br>३ योग                                             | १२० | १०७<br>=<br>) = ४६ (<br>= ४०<br>१६ श्रायु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                                          |

जिनमें आगु अधिक हो और द्रव्य ऋग से अधिक हो तो गृह ग्रुभ होता है।

#### चेत्रफल-

विस्तारग्रिशातं दैर्ध्य गृहचेत्रफलं भवेत्।

तत्पृथ्यवसुभिर्भक्तं शेषमायोध्वजादिकः ॥ ६७४ ॥

भारतात्र अभारतात्र साधान का प्रकार—चीड़ाई, लम्बाई प्रथवा लम्बाई, चोटाई होका—ध्वज ग्रादि साधान का प्रकार—चीड़ाई, लम्बाई प्रथवा लम्बाई, चोटाई हो श्रापस में गुणने से स्नेत्रफल जानिये श्रीर उसी में श्राठ का भाग देने से जो श्रेप चैं उसे ध्वज ग्रादि श्राय जानिये ॥ ६७५॥

#### श्राय के नाम-

ध्वजो धूब्रोऽथ सिंहः रवा सौरभेयः खरो गजः। ध्वांजरुचैव ऋमेगौतदायाष्ट्रकमुदोरितम्॥ ६७५॥ टीका—ध्यजा १, धृम्र २, सिंद ३, प्रवान ४, येन ४, गर्वम ६, इस्ती • काक म इस ग्रम से श्रायाएक जानिये ॥ ६७४ ॥

# वर्णानुसार उक्त धाय-

ब्राह्मण्स्य ध्वजो ज्ञेयः सिंहो वे ज्वियस्य च ।

वृषभरः व वैश्यस्य सर्वेषां तु गजः स्मृतः ॥ ६७६॥

टीका-ब्राह्मण को ध्वजा श्राय, क्षांत्रय को सिंह, वेश्य को नृषम श्रीर सर्व ।
को गज श्राय कहे गये हैं ॥ ६७६ ॥

## मतान्तर से व्यायों का फल-

ध्वजे कृतार्थो मरणं च धृष्ट्रे सिंहे जगरचाथ शुनि प्रकोपः। ष्ट्रेपे च राज्यं च खरे च दुःखं ध्वांचे मृतिरुचैव गजे सुखं स्यात्॥६७

टीका--ध्यन श्राय का कल रुतार्थ, धूझ श्राय का मरण, सिंह आय का कर का का श्राय का कोप, दूप श्राय का राज्य, रार श्राय का दुःरा, ध्रांत श्राय का श्रीर गज श्राय का सुरा मान्ति कल होता है॥ ६००॥

## नचत्र के अनुसार व्ययसाधन-

पूर्वदारे वृषः श्रेयान् गजः प्राग्यमदिङ्मुखः । चेत्रमष्टाहतं घिष्णयविभक्तं स्याद् गृहस्य भम् ॥ भेष्टभन् व्ययः शेषमायाद्व्यो व्ययः शुभः ॥ ६७६॥

टीका-पूर्वीभिमुच गृहीं का चृपाय और गजाय श्रेयरकर होता है और पूर्व हिल्ल भिमुच गृहों का गजाय श्रेष्ठ कहा है। पूर्व में होज फल को खाट से गुणा करें और

गृहों की साशि—

च्चश्चिन्यादित्रयो मेषो मघादित्रितयो हरिः । मृलादित्रितयो घन्वी भद्रयं शेषराशिष्ठ ॥ ६७९ ॥ टीका-गृहों के श्रिवनी, भरणो श्रोर हित्तका इन नक्षत्रों की राशि मेप १ रोहणी श्रीर मृगशिरा की वृप २. श्राद्वां पुनर्वसु की मिथुन ३. पुष्प, श्राश्लेपा की कर्क ४, श्रीर मधा पूर्वा श्रीर उत्तरा की सिंह ४, हस्त श्रीर चित्रा की कन्या ६, स्वाती श्रीर विशासा को तुला ७, श्रीर श्रनुराधा ज्येष्टा की वृश्चिक २, मृल पूर्वापाढा श्रीर उत्तरापाढ़ की धन ६, श्रवण श्रीर धिनष्टा को मकर १०, श्रीर शतिभपा पूर्वामाझ पदा की कुम्म ११, उत्तराशद्वपदा तथा रेवती की मीन १२, इस कम से राशि जानिये ॥ ६७६॥

#### गृहों के नाम लाने का प्रकार—

गृहस्य पूर्वतो दिचु क्रमात्कच्यिष्धदन्तिनः । संस्थाप्याऽलिन्दजानङ्कान् सैकांस्तान् पोडश गृहाः ॥ ६ =० ॥

टीका-गृहों के पूर्वादशा के कम से श्रद्ध स्थापित करे, ये ऐसे-गृर्व को १, दिवस ते २, पश्चिम को ४, श्रीर उक्तर को = ऐसे चारो दिशा के श्रद्ध में साल की स्तारा पिक करके मिलावे, जो श्रद्ध हो यही गृह का नाम जानिये॥ ६=०॥

#### गृहों के नाम-

भुवं धान्यं जयं नन्दं खरं कान्त मनोरमम् । खुमुखं दुर्मु खं क्रूरं रिपुदं धनदं ज्ञयम् ॥६=१॥ धाक्तन्द विकुल ज्ञेय विजय चेनि पोडश । गुहं भुवादिक ज्ञेय नामकुल्यफलप्रदश् ॥ ६=२॥

्टीका-श्रीर इन गृठो दे भ्रुव, धान्य कीर जब इत्वादिव सेवार राम ८०००० भागुम फल नामानुसार जानिये॥ ६८६-६८२॥

#### त्रय लाने या प्रयार-

 दोका—पोर्ने का जा ह्यय हो। इसे को चक्रम में मिनाने और मूर्ग के राजर संयुक्त फरडे भीन का भाग है, शेव यदि सी यसे मां जहान की प्र पूर्ण भाग लग जाने से शुन फन होता है। ६०३॥

#### गृहों का भाग-

नवभागं गृहं कुर्यात्पञ्चभागं तु द्विग्। । त्रिभागं वामतः कुर्याच्छेप द्वारं प्रकृत्ययेत् ॥ ६८४॥ दोका-सुद्यो पके नव भाग कर उत्तरं से पांच भागद्विष्य की, तीत्रभागः को शोर एक भाग मध्य में स्तं, शोर उत्तमें से द्वार कल्पना करे॥ ६८४॥

# द्विण भाग जानने का प्रकार-

द्विणाङ्गः स वे प्रोक्तो मन्दिराशिरमृते सित ॥ ६८५॥ टीका-घर से वादर निक्लने दे समय दिदेने तरफ जो भाग हो वद दिवर तथा वाम तरफ भाग दो वद वाम होता है॥ ६८४॥

#### गृहों के द्वार-

द्वारस्योपरि यद्द्वारं द्वारस्यान्यच सम्मुखष् ।

व्ययदं तु यदा तच न कर्तव्यं शुभेष्त्रभिः ॥ ६८६॥ दोका-दार के जपर का हार थीर खामने सामने के हार व्ययदायक होते । शुभाभिलापो पुरुषों को ऐसे हार वर्जने चाहिये॥ ६८६॥

गृहों के रथानों की योजना का प्रकार-

स्नानागारं दिशि प्राच्यामाग्नेय्यां पाचनालयम् । याग्यायां शयनाऽगारं नैऋत्यां शस्त्रमन्दिरम् ॥ ६ ८० ॥ प्रतीच्यां भोजनागारं वायच्यां पशुमन्दिरम् । भागडकोशं चोत्तरस्यामीशान्यां देवमन्दिरम् ॥ ६ ८८ ॥

#### मापाटीकासमेतः।

टीका-पूर्व में स्तान का घर १, श्रिग्निकोण में रसोई का रथात २, दिल्लाण में सोने रथात ३, नैऋ त्य में शस्त्रालय ४, पश्चिम में भोजन का स्थान ४,वायव्य में पशु-दर ६, उत्तर में भगडारकोश ७, ईशान्य में देवमन्दिर ८, इस प्रकार से स्थानों योजना करावे॥ ६८७-६८८॥

#### अल्पदोप---

त्रिल्पदोषं गुगाश्रेष्ठं दोषाय स भवेद्गृहग् । त्रायन्ययो प्रयत्नेन विरुद्धं सं च वर्जयेत् ॥ ६८॥ दोका-जिस गृह में दोष तो ब्रल्प हो परन्तु वह बहुत गुणो करके श्रेष्ट हो तो नहीं होता और ब्राय ब्यय ब्रथवा नज्ञव विरुद्ध हो तो प्रस्थ करने विजित करे॥ ८६॥

#### गृहाराभचक्र-

श्वारम्भे दृषमं चक्रं स्तम्भे ज्ञेषं तु कृर्वकम् । प्रवेशे कलशं चक्रं वास्तुचक्रां वुषेः गुत्रम् ॥ ६६०॥ दोका-गृहारम्भ में वृषभचक्र,स्तम्भरधापन में कृर्यचक्र प्रोर कृरप्रवेश में र व्या

#### गृहारम्भ के मास-

पौषफारयनवैशाखभादशावणकार्तिकाः।

मासाः रयुग् हिनिर्माणी पुत्रारोग्यधनप्रदाः ॥ ६६६ ॥ दीका-कोष ६, काल्कुन २ वैकास ६, बाह पर ४ कारण ४ को साहित ६ १० ाना में चुहारम्य, किलास्याव चीर राज्यभविष्ठा सब कालिके हुए स्व ४०० पोर्यता, चायु की वृद्धि बीर स्व की पार्षित होती। १ ॥

## दिशानुसार गृहों का मुख काना-

कर्कनकहरिकुम्भगतेऽके पूर्वपश्चिममुखानि गृहाणि । तीलिमेपर्पर्शिचकयाते दिनगोत्तरसुखानि वदन्ति ॥ ६१३॥

टीफा—फर्फ, मकर, सिंह श्रीर कुम्म इन राशियों का सर्व होती घरका हार्ष श्रथवा पश्चिमको कर छीर तुला,मेय कीर मुस्चिक इन राशियाँ का सूर्य होती हर छार दिस्ति अथवा उत्तर को करे। इस प्रकार रानमाला ग्रन्थ में वहा है। १६६३।

#### गृहारमा के नचन्र-

त्र्यतरास्मरोहिषयां पुष्यमेत्रकस्त्रये । धनिष्ठादिनये पोष्णा गृहारम्भः प्रशास्यते ॥ ६९४॥ चादित्यभोमवर्ज्य तु सर्वे वराः शुभावहाः। चन्द्रादित्यवलं लब्धा लग्ने शुभनिरोक्ति ॥ ६१४॥ स्तम्भोच्छ्रायस्त कर्तव्यो ह्यन्यतु परिवर्जयेत् । प्रासादेष्चेवसेवं स्यात्कृपवापीपु चैव हि ॥ ६९६॥

टोका-तीनों उत्तरा, सृग, रोदिशी, पुष्प, श्रानुराधा, एस्न, चित्रा, स्त्राती, घतिष्ठी, िमिया और रेवतो ये नज़त्र शुभ है और रिव और भीम वार छोड़कर शेष वार श ोर स्थिर लग्न में शुभग्रह को टिप्ट वेरों तब स्तम्भारोपण करावे, श्रम्य कर्मों के क्त नहीं है। देवालय क्रूप तड़ाग वापी इन एत्यों को शुभ जानिये॥ १४-६६६ ॥

वृपचक-

्रितंत्रद्राव्यित्रिवेद।व्धिद्धित्रिभेष्वर्कतः शशी ।
कुर्य र्गिछद्मीं समुद्रासं स्थैर्यं लद्मीं द्रिद्रताम् ॥६१७॥
धनं होतान् ज्ञत्र से दिवस-नवज्ञ तथ जितने नदाय हो उनमें प्रथम भाग ।
जिन्हर्य-ने ज्ञान से दिवस-नवज्ञ तथ जितने नदाय हो उनमें प्रथम भाग ।

टीका-सूर्य-न प्याध्वरसरा भाग ४ उद्यासवायक, तृतीय भाग ४ स्थिरताकारक, चतुर्य लिक्मीडाएक (याध्वरसरा भाग ४ उद्यासवायक, तृतीय भाग ४ स्थिरताकारक, चतुर्य तत्र लदमीदायक, प्राप्तिस्तरा भाग ४ उद्घासवायक, एतीय भाग ४ स्थिरताकारण म ३ लदमी, पडचम भूमी भाग ४ दरिद्रता, पए भाग ४ धनदायक, सन्तम भाग २ नहन्न कारक, स्राप्ता २ मृत्यु । इस गाम से जिस दिन का नवन शुभकत दायक कारक, अष्टम ३ नजकीयां चा ६६७॥

सी में युदारम्भ फराही \

# श्रथ मासप्रवेशसारगीयम्।

| त्रयं सारात्रयहातारणात्रम् ।            |                                         |                             |                                         |                                       |             |      |              |                                         |               |                                        |     |               |                                 |             |         |     |            |                |       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------|--------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------|-------------|---------|-----|------------|----------------|-------|
|                                         | 9 2 _                                   | 3 8                         | x &                                     | 8                                     | 3           | 90   | 99           | 95                                      | १३            | ٩                                      | 3 5 | 96            | 13                              | હ વ         | =, 1    | c 3 | 0 >        | , > >          | ۽ ڊ   |
|                                         | 2025                                    | 2 2 2<br>2 2 5 2<br>2 5 5 8 | 2 2<br>6 2 E<br>6 L 2                   | २ २ २ १<br>१०१६                       | 13-         | 22   | ۶<br>३४<br>۲ | 3, 8, 7,                                | २<br>३७<br>१६ | न<br>इस<br>इस                          | ١_  | 15            | 18:                             | -<br>5<br>7 | 4 8 .   |     |            | \$ 8 8<br>\$ 5 | 3 4 5 |
| 3 d f E                                 | X 8 0                                   | 3<br>9<br>2 × 2             | 71 × 12 × 12 × 04                       | 5 7 X E                               | 5           | 19   | 77           |                                         | ₹<br>90'      | 39                                     | 32  | ر<br>ع<br>د د | 9,                              | 3 '         | -<br>12 | 3   | 3 =<br>9 3 | e<br>3         | . 0   |
| 3 E X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 2 2 2 5<br>3 x 2 5                      | \$ 7 X                      | ₹ ₹<br><b>5</b> ₹ ₹ ₹<br><b>7</b> ₹ ₹ ₹ | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 3 q         | 4    | , 5 3        | 5 7                                     | S 60 At       |                                        | - 1 | 8             | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | ;<br>, y    | 10      | 1 4 |            | -<br>F         | 5 =   |
| 1 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 3 × 3                       | 2 5                                     | २ ५ ८                                 | रे ६<br>४ म | ( )  | £ 3 9        | € 3                                     | 3 1           | 18                                     |     | ١,٠           | ۲<br>۲<br>۲                     | ን<br>- ዊ    | \$ E.   | ş   | ٤,         | . , 1          |       |
| 2 = 3 C                                 | <u>د ع ه</u>                            | 2 / 2 !<br>8 E              | र १०३                                   | 2 2                                   | 290         | 9 2  | 0 1          | 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | ا ع           |                                        |     | £ 4           | i / '                           | ि हे<br>ं ह | ۲       |     | •          | r              | 2     |
|                                         | ह ।<br>इ. इ.<br>१४।इ.                   | - 3 - 5                     | 1 5 9                                   | - =                                   | - -         | 7 1  | 3 9          |                                         | <br>          | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | * * |               | - 0                             |             | ¢       |     |            |                |       |
|                                         |                                         | 5                           | 5                                       | 5                                     | , 1<br><br> | ٩, - | e ?;         |                                         | •             | 2 2                                    |     |               | 3                               |             |         |     |            |                |       |
| 18 41                                   | £ 4                                     | 48 e                        |                                         |                                       | , t         |      | ,            | • •                                     |               | 1                                      | •   | •             | •                               | s 2         |         |     |            |                |       |
| <br>                                    | ,<br>,<br>,<br>,                        | * c<br>* * *                | , c!                                    | , ,                                   | •           | •    |              |                                         |               |                                        |     |               |                                 |             |         | •   |            |                |       |
|                                         | e ;<br>e;<br>(e; {                      |                             | 1                                       |                                       | *           |      |              |                                         | <b>~~~</b>    | * ~                                    |     | _             |                                 |             |         |     |            |                |       |

#### दुष्टयोग--

वज्रव्याघातश्रूलाश्च व्यतीपातश्च गगडकः ॥
विकामपरिघो वज्यौ वारो मङ्गलभास्करो ॥ ७०१ ॥
धीमा—वज्र व्याघात श्रुल व्यतीपात गगड विष्कुम्म परिष्ठ और भीम रविवार ये
हि॥ ५०१॥

#### कुर्मचक-

तिथिस्त पञ्चग्रिगाता कृत्तिकाद्यृ त्रसंयुता । तथा द्वादशमिश्राच नवभागेन भाजिता ॥ ७०२ ॥

फल---

जले वेदा मुनिश्चन्द्रः स्थले पञ्च द्वयं वसः । त्रिषट्कनव चाकाशे त्रिविधं कूर्यलवणाम् ॥ ७०३ ॥ जले लाभस्तथा प्रोक्तः स्थले हानिस्तथैव च । त्राकाशे मरगां प्रोक्तमिदं कूर्यस्य चक्रकम् ॥ ७०४ ॥

का-गृहारम्भ की तिथियों का पाँच से गुणा करे श्रीर कृतिका नत्तत्र ने दिवस नत्त्रत्र तक की नत्त्रत्र सख्या को उस गुणनकल में मिलावें फिर १२ श्रीर मिलावें नव का भाग दे जो ४।७।१ श्रीप रहे तो कृम जलरथान के जानिए किलावें नव का भाग दे जो ४।७।१ श्रीप रहे तो कृम जलरथान के जानिए किलावें नव का भाग दे जो ४।०।१ श्रीप रहे तो कृम जलरथान के जानिए किलावें किलावें प्रति किलावें प्रति के स्वा है। ६ वचें तो कृम श्रीकाश में जानिए निसका पत मरण वें तीने। प्रतार में कहा है। ७०२-७०४।

#### स्ताभचक--

स्योधिष्ठितभद्भयं प्रथमतो मध्ये तथा विशतिः स्तम्भात्रे रससंख्यया मुन्तिवरैरुक्त मुहर्त शुभम् ।

फलम-

स्तम्भाग्रे मरणं भवेद्गृहपतेमृ ले धनार्थनया - मध्ये चव त सर्वसोख्यमतुलं प्राप्नोति कर्ता सदा ॥७०४॥ टीका—सूर्य नदात्र से दिवस नदात्र पर्यस्त स्तरमान है देगने का दर नदात्र रतस्म मूल तिसका पता धनदाय और क्रिमीय २० नदात्र स्तरम का गत पता लदमो और दीतिंगान्ति और क्रिमीय ६ नदात्र दतस्य का स्तरमत्ते । पता सुत्रु ज्ञानिए देजे सुम फल ऐस के स्तरमारोपण करावे ॥ ७०४ ॥

## देहली का गृहर्ग-

मुले भीमे (?) त्रिशृद्धं गृहपतिमर्गां पश्च गर्भे मुलं स्मध्ये देयाप्टशृद्धं धनस्त्रसुखदं पुच्छ्देशेऽप्टहानिः। परचात्यं त्रिशृद्धं गृहपतिसुखदं भाग्यपुत्रार्थदेयं सूर्यद्धांचन्द्रशृद्धं प्रतिदिनगण्येद्योगचकं विलोग्य॥७९

टीका-सर्य नवान से दिवस नवान तक की नवान संस्था और कर देते से जाने। प्रथम तीन नवान मूल में निष्मां स्त्रम्भारीपण करें तो मृत्युं कि नवान गर्भ में फल सुरा, वीसरे म नवान मध्य में फल धन सुन सुरा, वर्तु के पुच्छ भाग में फल मिन्नदानि, पत्रचम ३ प्राप्त भाग में फल भोग पुन्नताम अफल है। ७०६॥

#### द्वारचक—

यक्तित्वारि मृज्ञाणि ऊर्घे चेव प्रदापयेत् । दौ दो कोगापु दद्यादे साखायां च चतुरचतुः॥ ७०७ यधरचत्वारि देयानि मध्ये त्रीणि प्रदापयेत् । ऊर्घे त लभते राज्यमुद्धासं कोगाकेषु च॥ ७०८॥ साखायां लगते लद्दमां मध्ये राज्यपदं तथा। यधःस्थे मरगां प्रोक्तं द्धारचकं प्रकीर्तितम् ॥ ७०८॥

टी का—सूर्य-नदात्र से दिवस नदात्र पर्यन्त लिसने का कम-निसमें प्रधम है जर्भ तिनका फल राज्यप्राप्ति, छार कोण चार् र तिनगें प्रतिकोण में र नदात्र कि फल उछायन, वीच की दे शास्त्राधों में नदात्र चारि सिनका फल लदमी श्रीर नदात्र है तिनका फल सरण,मध्य में र नदात्र तिनका फल राज्य यह जानिय॥७०७

#### शान्ति का अग्निचक-

| तिथिवरियुता कृताप्ता शेषे गुगोऽश्रे अवि विह्नवासः |
स्थाय होसे शशियुग्मशेषे प्रागार्थिनाशो दिवि सूतले च | 10१० | ।
दोक्ता—जिस तिथि को शान्ति साहृति करनी हो तिस मे प्रकामिलावे और जो
हो सो श्रद्ध मिलावे ४ का भाग दे शेष रहे तिसका पल, तीन श्रथ्या ग्रन्य वर्वे
। नि मृत्युलोक में जानिष तिसका फल सुख प्राप्ति और उसमें शान्ति करना
। म हें और एक शेष रहे तो स्वर्ग में श्रम्ति तिसका फल प्राणनाश और दो वर्वे
। ताल में तिसका फल धन नाश जानिष ॥ ७६०॥

प्रह के हुख में छाहुति का विचार—

गिविद्युग्रभास्करचन्द्रमाकुजसुरेङयविधनतुद्केनवः।

ति दिनमं ग्रायिक्तमात्प्रतिखां जित्य जित्य न्यसिन ॥७६१॥
ोका-एर्य नक्षत्र से दिवस नक्षत्र कक्ष जितने नज्य हो जिन्हा हुन हम है
जानिए। प्रथम तीन नक्षत्र सूर्य के पाल अग्रम, वितीय नाम हुन हिन्हा हुन हिन्हा हुन हिन्हा कि साम उन श्रम के फल श्रम, किर ह एनि के पात प्रथम, किर ह क्षत्र है हिन्हा है सिर ह के हुन हम हिन्हा है साम पर प्रकार है हम हा है सिर ह के हुन हम हिन्हा है साम प्रकार के श्रम जानिए॥ ७६६॥

गृहप्रवेश या ए॰री—

भवेशे नवमन्दिरस्य यात्रानिश्तावध स्वानिता । गयने प्रविदेने विधेय वास्त्रक्ष्मं स्वानित सम्बर्धा १००० विचानवीत पृद्ध के संवेश के कीर राजा के साम के कार्य के के विचान के कीर स्वानित कर के कि कार्य के कि सम्बर्ध के कीर स्वानित कर के कि कार्य के कि स्वानित कर के कि कार्य के कि स्वानित कर के कि स्वानित के कि स्वानित कर के कि स्वानित कर के कि स्वानित कर कि स्वानित कि स्वानित कर कि स्वानित कि स्वानित कर कि स्वानित कर कि स्वानित कर कि स्वानित कर कि स्

षत्रशिषासुगर्गेषणाषुष्यस्वातीश्रविद्याप्तरम् स्राहरः गिरपसर्योजितिजेष्वरिकातियो शतना स्वत्रवेषाः स्थानाच्या स्टराकार्यस्य स्राहरः

विभाग ये यार तया । या १ १ १

### रंग्ली ना गर्न-

मृते भीमे (?) तिश्वं गृह्पतिमरणं पत्र गर्भे छुएं स्या-न्मध्ये देयाष्ट्रशृद्धं धनछनछुएदं अन्द्रदेशे छह्।निः । पश्चानेयं त्रिश्चः गृह्पतिछु छदं भाग्य अत्रार्थदेयं

सूर्यज्ञीचन्द्रकानं प्रतिदिनगणयेद्योगचकं विलोक्य ॥७०६

श्रीका-सूर्य नजन ने दिवस नजन तक की मजन संस्था और फन ऐसे न से जाने। प्रथम नीन नजन मूल में नित्तमें स्तम्भारोपण तमें सी सृत्यु, जिनीय नजन सर्म में फत सुरा, नीसरे = नजन मध्य में फल धन मुन सुरा, चतुर्थ = नज पुच्छ भाग में फल मिनवानि, पश्चम २ शत्र नाग में फल भीग पुत्रलाम ऐसे ख फल हैं॥ ७०६॥

#### द्वारचक—

चर्काचतारि ऋचाणि ऊर्चे चैव प्रदापयेत् । दौ दौ कोणेषु दद्याद्वे शाखायां च चतुरचतुः ॥ ७०७ ॥ चय्यश्चत्वारि देयानि मध्ये त्रीणि प्रदापयेत् । ऊर्चे तु लभते राज्यसुद्धासं कोणकेषु च ॥ ७०८ ॥ शाखायां लभते लक्ष्मां मध्ये राज्यप्रदं तथा । च्यथःस्थे मरणं प्रोक्तं द्धारचकं प्रकीतितम् ॥ ७०९ ॥

टी का—सूर्य-नज्ञ से दिवस गज्ञ पर्यन्त लिखने का क्रम-नित्समें प्रथम ४ नज्ञ कथ्वे तिनका फल राज्यप्राप्ति, द्वार कोण चार २ तिनमें प्रतिकोण में २ नज्ञ तिनका फल उद्घासन, योच की दे। शासाधी में नज्ञ चारि तिनका फल लच्मो श्रीर नीचे नज्ञ ४ तिनका फल मरण,मध्य मेइ नज्ञ तिनका फल राज्य यह जानिए॥७०८-८०१

## शान्ति का ग्रिनचक-

# संका तिथिवीरयुता कृताप्ता शेपे ग्रगोऽभ्रे सुवि वहिवामः ।

सौल्याय होसे शशियुरमशेषे प्रासार्थनाशौ दिवि भूतले च ॥७१०॥

रोका-जिस तिथि को शान्ति साहुनि करनी हो तिस मे एक मिलावे श्रीर जो गर हो सो श्रद्ध मिलावे ४ फा भाग दे शेव गहे तिसका फल, तीन श्रथना श्रन्य बचै तो अनि मृत्युलोक में जानिए तिसका फल नुख प्राप्ति श्रोर उसमे शान्ति करना भी शुम है और एक शेप रहे तो स्वर्ग में अग्नि निसका फल प्राणनाश श्रीर दो वचे तो पाताल से तिसका फल धन नाश जानिए ॥ ७६० ॥

# ग्रह के मुख में ब्राहुति का विचार—

# , तरिणविद्युग्रभास्करचन्द्रमाकुजसुरेज्यविधुनतुद्केतवः ।

रविमतो दिनमं गण्येत्क्रमात्रितिखगं त्रितयं त्रितयं न्यसेत् ॥७८१॥

टीका-सूर्य नकत्र से दिवस नकत्र तक जिनने नकत्र हो तिनका इस कम से फल जानिए। प्रथम तीन नक्तत्र सूर्य के फल अशुभ, हितीय भाग ३ वुध के फल शुन, त्तोय भाग उन शुक्र के फल शुभ, फिर ३ शिन के फल श्रशुन, फिर ३ चन्द्र के फिर ३ भीम के फिर ३ गुरु के तिस पीछे ३ राहु के फिर ३ केतु के इस में शुम ब्रह के शुभ, पार प्रद्य के श्रश्चभ जानिए ॥ ७१९ ॥

# गृहप्रवेश का सहर्त्त-

# श्रथ प्रवेशे नवमन्दिरस्य यात्रानिवृत्तावथ सूपतीनाम ।

सोम्यायने पूर्वदिने विधेयं वास्त्वर्जनं सूत्वित्व सम्यक् ॥ ७१२ ॥

दोहा-नवीन मृद्द के प्रवेश के छोर राजा के वाजा निवृत्त होने के वाद हुर्ग में भवेश के भुहर्त्त मे उत्तरायण सूर्य हो स्रोर प्रवेश के प्रधम श्विम से पास्तुवृज्ञा स्रोर भृताविल करके प्रवेश विगय है।। ७१२।।

# वित्रानुराधास्मणीष्णापुष्यस्वातीध्रविष्ठाध्रवण च गृलम् ।

वारेष्वसूर्यन्नितिजेष्वरिक्तातिथौ प्रशस्तो सवनप्रवेशः ॥ ७१३॥

दोश—चित्रा धनुराधा रेवती दुष्य स्वाती धनिहा अपर मृत दे नहम सर रिष भोम ये बार तथा रिषता तिथि को त्यान दे गृह भवेग केल्टि। इ. रे.।

्टीका—सूर्य गरात्र से दिवस गरात्र पर्यन्त राम्मवात्र देगने का शम-प्रथम दो २ पत्र स्तम्म मृत तिस्त्रका करा धनस्य श्रीर क्रिपीय २० गरात्र स्तम्म का मध्य तिम । कत्र त्यमो श्रीर दीतियाणि श्रीर तृतीय ६ गरात्र रतम्म का भ्रत्रमाग तिसका ल सृष्यु ज्ञानित रेज्जे शुभ कर देश दे स्तम्मारोपण शरावे ॥ ७०४ ॥

### देहली का गृहर्च-

मृतं भौमे (?) त्रिक्त्वं गृहपतिमरगां पत्र गर्भे छुतं स्या-नमध्ये देयाष्ट्रक्त्वं धनसन्धलदं अच्छ्देरोऽछ्हानिः । परचारेयं त्रिक्त्वं गृहपतिस्तलदं भाग्यस्त्रार्थदेयं सूर्यर्जाचन्द्रकृतं प्रतिदिनगणयेद्योगचकं विलोक्य ॥७०६॥

्रीका-सूर्य नवज ने दिवस गज्ञत्र तक की मनत्र संध्या और फन ऐसे क्रम जाने। प्रथम नीन नज्ञत्र मृत में नित्रमें स्तरमारोग्न करें तो सृत्यु, हिनीय श ज्ञत्र गर्म में फन सुरा, वीसरे = नवज मध्य में फल धन सुन सुरा, चतुर्य = नवज च्छु भाग में फल मित्रदानि, पञ्चम ३ खद्र भाग में फन भोग पुत्रताम ऐसे छुन ल है॥ ७०६॥

#### हारचक--

यर्काचतारि ऋचाणि ऊर्चे चैव प्रदापयेत् ।

हो हो कोणेषु दद्याहे शाखायां च चतुरचतुः ॥ ७०७ ॥

ब्राचतारि देयानि मध्ये त्रीणि प्रदापयेत् ।

ब्रेत लभते राज्यसुद्धासं कोणकेषु च ॥ ७० = ॥

त थ यां लभते लद्धमां मध्ये राज्यप्रदं तथा ।

श्रधःस्थ मरणं प्रोक्तं द्धारचकं प्रकांतितम् ॥ ७० १ ॥

। जा—सूर्य-नज्ञ से दिवस गज्ञात्र पर्यन्त कि सने का क्रम—तिसमें प्रथम ४ नज्ञत्र तिनका फल राज्यप्राप्ति, छार कोण चार्द्र तिनमें प्रतिकोण में २ नज्ञत्र तिनका उछासन, बीच की दें। शायाओं में नज्ञत्र चारि तिनका फल लक्ष्मी श्रीर नीचे ज्ञ ४ तिनका फल मरण,मध्य में३ नज्ञत्र निनका फल राज्य यह जानिए॥५०५-५०३॥

### ेत्रशुभ योगि के फल--

# धनकेन्द्रत्रिकोणस्थः चीणचन्द्रो न शोभनः।

रात्रोर्नवांरागः खेटः खास्तसंस्थाऽपि नो शुमः ॥ ७१=॥

टीका-लग्न विषे २।१।४।७।६०।४।६। रधानो मे चीलचन्द्र स्थित हो तो भी अशुभ चील चन्द्र उपा पर पर्वापक्षी से होता है ॥ ७६=॥

#### अयुष्य-प्रमागा--

लग्ने जीवः सुखे शुक्रो बुधः कर्मरायरा गविः।

र्रावजः सहजे नृन शतायुः स्यानदा गृहम् ॥ ७१० ॥

रीया—जन्म में युद्धपति ४ शुक्र ४ बुध ६० वर्ष ३ शिव वर्ष १ ए वर्ष वर्ष देश १०० वर्ष की श्राप्त निर्मय यह साहता ।

#### द्सरा प्रदार--

भुग्रर्लरने बुधो व्योग्नि लाभेज्यः वेन्द्रना 🙄

याराभश्च नायायुर्वत्यराणां साम्ह ३६ 🕛

रीवा-सुक्त स्त्रीर मुध्य १० दणसरभाकी १६ वटि १ ४ । रेन में सुनारसभ प्रशास ना २०० वर्ष की काए १६ । १

#### 10 July 1

जीवो वृषो मृगुन्योम्नि लासती राहरी हा

शरमे यस तस्य समायकी करती है

वर्ष हो। साम कार्यया । २८६ । इ.का-मेर चेल का १ १० एकार १००० ०

नीवर्णित सुर्गे वित्यतं वे वित्र

भीवने महिल्लेकारा लोग हर है।

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

#### कल्युनक—

# प्रवेशः कलरोऽर्कज्ञित्यज्ञनागाष्ट्रपट् क्रमात्। च्यराभं च शुभं ज्ञेयमशुभं च शुभं तथा॥ ७१४॥

टोका-स्र्य नजत्र से दिवस नक्षण तक जो नदान को उस में प्रथम ४ नदात्र अशुभ और झाउ नदाज शुभ, पागे = नदाज अशुभ चीर शेप शुभ पेक्षे काशवक में जानिए॥ ७१४॥

### वामार्क का लचगा—

# रन्ध्रात्प्रत्राद्धनादायात् पत्रस्वर्के स्थिते क्रमात् ।

पूर्वाशादिसुखं गेहं विशेदामो भवेदतः ॥ ७१४ ॥

टीका-घर में प्रवेश करने के समय मूर्य वामार्क हो निसको जानने का कम-प्रवेश लग्नों में अष्टम स्थान में पञ्चम स्थानी सूर्य हो और घर का छार पूर्व तथा दित्तिण की ओर को हो तिसका स्थान = या ४ से पञ्चम स्थान पर्यन्त और घर का मुख पश्चिम को हो २ स्थान से पञ्चम स्थान पर्यन्त ३ अथवा गृहों का मुख उत्तर को हो तो सूर्य ११ स्थान से ४ स्थानों तक आवे तो प्रवेश में वामार्क होते हैं॥०१४॥

### शुभाशुभ ग्रह और लग्न--

# त्रिकोणकेन्द्रगैः शुभैस्त्रिपष्टलाभसंस्थितैः ।

श्रसद्ब्रहेः स्थिरोदये गृहं विशेद्वले विघौ ॥ ७१६ ॥

टीका-त्रिकीण श्रीर केन्द्र स्थान में शुभग्रह हो ऐसे स्थिर लग्न देख के श्र गोसरे छठे तथा लाभ स्थान में पापग्रह हो तो वली चन्द्रमा में गृह प्रवेश का एभ जानिए॥ ७१६॥

# त्रिषडायगतैः पापैरष्टान्त्येतरगैः शुभैः ।

चन्द्रे लग्नेऽरिरंश्रान्त्यवर्जिते स्याच्छुभं गृहम् ॥ ७१७ ॥

र्टाका-३ । ६ । ६१ स्थान में पापग्रह शुभ श्रोर ६ । 二 । ६२ स्थान में वा इर थान में शुभग्रह हो तो शुभ जानिये परन्तु चन्द्रमा लग्न तथा पष्ठ द्वादश श्रा थान में न हों ॥ ७६७ ॥

## अशुभ योगी के फल-

# धनकन्द्रत्रिकोणस्थः चोणचन्द्रो न शोमनः I

शत्रोनिवांश्रगः खेटः खास्तसंस्थोऽपि नो शुभः ॥ ७१८॥ र्धान-लान षिपे २।१।४।७।६०।४।६।स्थानो मे कीणचन्द्र स्थित हो तो एको छोर रवराणि का शत्रु नवांशक में हो तो भी अग्रुम जीस चन्द्र हत्त पन

#### श्रायुष्य-प्रमाग्।--

लग्ने जीवः सुखे शुक्रो बुधः कर्मसयगा गविः।

र्राजः सहजे नृन शतायुः रयानदा गृहम् ॥ ७६६ ॥

रीका—त्रम से वृह्दपनि ४ शुक्त ४ बुछ ६० र र्यं र प्यति। को के दस गृह की ६०० वर्ष की श्रासु निरुत्तम यह लाकरा ।

### वसरा घरतर

गणुर्तरने वृधो च्योग्नि लायेज् वेद्यान

यस्यस्माञ्च नस्यार्च्यस्यामः स्व

ाहरूपा न्यूर ६ ६० मध्यः प्राप्तः विद्यासम्बद्धाः १०० मध्यः

निर्देशनदी का दोशिय वांका है।

श्रामम् वस्य वस्य ।

est of the contract of the con

म्बर्नुगे हिमगों लाभे मुंग्ज्ये केन्द्रमंस्थिते ।

वनवान्यक्ताराययुक्तं वाम विरं संवत्॥ ७२३॥

र्राह्म-प्रक्री का चन्द्र ११ स्वान में होत हुन तेन्द्र ११ ४१ ४१ १०। में हो ना चह तृत्व चन्द्रक्त हीत सुन सारोध्य स्थित विश्वास र्री। ४०३ हा

व्यक्त सन से प्रथ्वी गोयने या प्रता-

कृषडार्थपृथ्वीपस्योषहत्वे यष्ट्रमु ताद्यः ययमं म्फ्टी भवेत् । दर्गादिवर्णः किल तहिरित स्टनं यथ्यं सुनीन्द्रेईपयास्तु मध्यमाः ७२४

स्पृत्वेष्ट्रवर्गा प्रष्ड्यंचनस्याचमजरम् ।

गृहीता तु ततः गत्याग्रत्यं मन्यन्विचार्यम्॥ ७२४॥

गृहाता पुना-राष्यायाल्य सम्याग्याय्या पर्या । दीत्रा—गृह ने निमित्त वर्षात् मृतन गृह के बताये का मधम सृमि श्रीषते का मत्राग-पृत्य का देवता को समरग्राचारे झाला के मान करे। उसके सुम ने कादि व्यक्त जिस्स बगे का निजने उसके उसके द्वार स्व हा व प्रत पूर्व पूर्वादि वह दिखाओं में मध्य मानो द प य बगें के व्यक्त जाते हों इत स्थान में ब्रह्म गृह्य है जिसका महार नीचे निजन है निस्ने उन र स्थानों का प्रा जानिये । ४९४-४९४ ।

## यथ प्रश्नाचर-फलए।

वृद्धे--

पृच्छायां यदि यः शाच्यां नरगत्यं नदा भवेत् । सार्यहस्तप्रमागीन नच मातुपसृत्युकृत्॥ ७२६ ॥ धारोवय—

थाग्नेच्यां दिशि कः प्रश्ने खरगत्यं करद्रये । राजदराडो भवेनत्र भयं नेव निवर्तते ॥ ७२७ ॥

दीचग--याम्यायां दिशि चः प्रश्ने तदा स्यात्कृटिसंस्थितम् ।

नर्ग्रत्यं गृहं तस्य मरणं चिररोगतः ॥ ७२= ॥

#### नैऋत्य--

नैऋ त्यां दिशि टः प्रश्ने सार्घहस्ताद्धःस्थले । शुनोऽस्थि जायते तत्र बालानां जायते मृतिः ॥ ७२९ ॥ पश्चिम--

तः प्रश्ने पश्चिमायां तु शिशोः शल्यं प्रजायते । सार्ष्क हस्ते गृहस्वामी न तिष्ठति सदा गृह ॥ ७३०॥

वायव्यां दिशि पः प्रश्ने तुषाङ्गाराश्चतुष्करः । क्विन्ति मित्रनाशं च दुःस्वप्नदर्शन सदा ॥ ७३०॥ उत्तर—

उदीच्यों दिशि यः प्रश्ने विषशस्य कराद्धः। तच्छीष्रं निर्धनत्वाय कुवेरसदृशस्य च ॥ ७३२ ॥ ईशान--

ईशान्यां यदि शः प्रश्ने गोशस्य मार्लट्गानः । तद्गोधनस्य नाशाय जायते गृहमेषिनः ॥ ६०३ ॥ स्रयसाय—

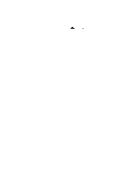

#### नैर्ऋत्य--

नैऋ त्यां दिशि टः प्रश्ने सार्घहस्तादधःस्थले । शुनोऽस्थि जायते तत्र वालानां जायते सृतिः ॥ ७२९ ॥ पश्चिम--

तः प्रश्ने पश्चिमायां तु शिशोः शल्यं प्रजायते । साद्धि हस्ते गृहस्वामी न तिष्ठति सदा गृह ॥ ७३० ॥

वायव्यां दिशि पः प्रश्ने तुषाङ्गाराश्वतुष्करः । क्विन्ति मित्रनाशं च दुःस्वप्नदर्शन सदा ॥ ७३१ ॥ उत्तर—

उदीच्यों दिशि यः प्रश्ने विषशस्य कराद्धः । तच्छीघं निर्धनत्वाय क्षवेरसदृशस्य च ॥ ७३२ ॥ ईशान--

ईशान्यां यदि शः प्रश्ने गोशत्यं सार्छहस्तनः । तद्गोधनस्य नाशाय जायते गृहमेधिनः ॥ ७३३ ॥ मध्यसाग—

हपया मध्यकोष्ठे च वत्तोमात्रं भवेद्धः। नृकपालमथो भस्म लोहं तत्कुलनागन्नन्॥ ७३२॥

टीका—पृस्तुवा को मुख के खादि सांतर (सं नार्या दा निवार ता एर्च ना दे हरा व दस खोदें तो मनुष्य की एड्डो निकरें यह सत्युवादय ज्यान्य है। हो दिन ने ल दाप को गएराय में नद्दों की सहिए निवाल उसके राजवाद दा नव क्या निवान के ते रे। (च) खांचर का उद्यादक हो तो दिल्स का बोध कि व्याद्य को ता के नव का विस्था निवाले तिस्तका करा चिरवात के रोग के मरण रे (व वा द्यावा का ना ना ना त्य दिशा में देव पाप गटना बोदों के मुखे की किया कि वा द्यावा ना का ना न कोचे शांत) का उद्यादक बरे को एडियम तिशा रे देव वाच गटकार है का ना का निवाल निक्षक तिस्तवा करा गृह या रहार्या साथ हर ने करों रहे के वा ना ना ना ने स्वर्त्तगे हिमगो लाभे खंरज्ये केन्द्रसंस्थिते । धनधान्यखनारोग्ययुक्तं धाम विरं भवेत् ॥ ७२३ ॥

टीका—प्रकी का चन्द्र ६६ स्थान में श्रीर गुरु केन्द्र दे। ४। ०। ६०। में हो ता घर गृह घनमुक्त श्रीर सुन शारीम्य महित विश्वाल रहे॥ ०१३॥

दूसरे मत से पृथ्वी शोधने का प्रकार-

क्तरार्थपृथ्वीपरिशोधहेतवे प्रष्टुर्भु खाद्यः प्रथमं म्फुटो भवेत् । वर्गादिवर्णाः किल तद्दिशि म्मृतं शत्यं मुनीन्दैर्हपयान्तु मध्यमाः७२४

स्मृत्वेष्टदेवतां प्रष्ट्वीचनस्याद्यमन्रस् ।

गृहीत्वा तु ततः शस्याशस्यं सम्यग्विचारयेत्॥ ७२४॥

टीका—कुग्उ के निमित्त अर्थात् गूनन मृद के बनाये का प्रथम भूमि शोधने का प्रमार-पृत्त्वक इष्ट देवना को स्मरण करके ब्राह्मण से प्रश्न करे। उसके सुग से खादि अवतर जिस वर्ग का निकले उसके उसर अक च ट न प यह वर्ग पूर्वादि अप दिशाओं में सध्य भागी ह प य वर्गों के अदार जहाँ हों इस स्थान में अधुक शत्य है निसका प्रकार नोचे लिया है तिसके उन २ स्थानों का कल जानिये॥ ७२४-७२४॥

## अथ प्रश्नाचर-फलम्।

पृर्व---

पृच्छायां यदि घः प्राच्यां नरशस्यं तदा भवेत् । सार्धहस्तप्रमागोन तच मानुपमृत्युकृत् ॥ ७२६ ॥

श्राग्नेय्यां दिशि कः प्रश्ने खरशत्यं करद्वये । राजदर्गडो भवेत्तत्र भयं नैव निवर्तते ॥ ७२७ ॥ विकास--

याम्यायां दिशि चः प्रश्ने तदा स्यात्किटिसंस्थितम् । नरशत्यं गृहे तस्य मरगां चिररोगतः ॥ ७२८॥

### नैऋत्य--

नैऋ त्यां दिशि टः प्रश्ने सार्घहरताद्धःस्थले । शुनोऽस्थि जायते तत्र बालानां जायते सृतिः ॥ ७२९ ॥

तः प्रश्ने पश्चिमायां तु शिशोः शत्यं प्रजायते । सार्द्धहस्ते गृहस्वामी न तिष्ठति सदा गृहे ॥ ७३० ॥ वायन्य—

वायन्यां दिशि पः प्रश्ने तुषाङ्गाराश्चतुष्करः । क्वीन्ति मित्रनाशं च दुःस्वप्नदर्शन सदा ॥ ७३१ ॥ उत्तर—

उदोच्यों दिशि यः प्रश्ने विषशत्य कराद्धः । तच्छीघ्रं निर्धनत्वाय क्ववेरसदृशरय च ॥ ७३२ ॥ ईशान--

ईशान्यां यदि शः प्रश्ने गोशत्यं सार्छहस्तनः । तद्गोधनस्य नाशाय जायते गृहमेधिनः ॥ ७३३ ॥ मध्यसाग—

हपया मध्यकोष्ठे च वज्ञोमात्र भवेदघः । नृकपालमथो भस्म लोहं तत्कुलनागकृत् ॥ ७३०॥

टीका—पृस्तुम के मुख से सादि सकर (स स्वर्म पा नियमें ना एवं ना देहता व पा खोदें तो मनुष्य की रह्णों निक्के पर मृत्युपारण स्वन्ति है। तो निर्माने राप के गरराव में महरे की सहिए निक्के एक महार प्रधानय कर निर्मान रे। (स) सकर का उद्यादण हो तो बहिए को शोर कि हराया भोरत ना ना भा स्थ निक्कों तिस्त्रका का विर्मान में रोग ने मरण है (स ना राजान के होते हैं) दिशा में देव राप नहरा गोरों के एके की क्षेत्र निर्मा का ना ना न के ये श(त) का उद्यादण परेगों एक्सिक विभान है है साथ गरराव है - अन न निर्मा क्षेत्र तिस्त्रा पत्न गृह या गया। महा हर ने महें के प्र हो ने साव ना ना ना है है थ दाय पर जली हुई थानु की सूनी य कोयले निकने निसरा फल नियनाय हुन स्थल दर्शनिक्ष (य) दर्ग दो नो एक दाय उच्च कीए में ब्राह्मण के द्वार निकरों तिसका फल उपेर समान भी घलटा इस्डिंग हो अ (क) दो नो ईमान दिमा में डेड़ दाय पर में की ब्रस्थि निजने निसरा फल गोधन का नाम हो मा(द पय) हो नो मध्य माग में छाड़े दरायर गहराय में मनुष्य का क्याल वा मन्म वा लोदा निकन्ते तिसरा फल उन्हराय श जिस वर्ग का महत्तकर्ता के मुख से स्वारण हो उसी दिशा को देगे 1954-358

### घय यात्रा भक्तरणम्।

गुत्रसम्बद

एकप्रामे पुरे वापि दुर्भिजे राष्ट्रविष्जवे । विवाह तोर्थयात्रायां प्रतिगुको न विद्यते ॥ ७३४ ॥

होसा—गाँव से गाँव स्वया ग्रहर ने ग्रहर जाने में, दुर्भित बानमें तथा देशोपहब में, विवाह समय में, तांर्थवाशा में सम्मुख गुक्त हो तो दोप नहीं है । ७२१ ॥

पौष्णदासारिनपादान्तं यावनिष्ठति चन्द्रमाः।

तावव्हुको भवेदन्यः सम्मुखं गमनं शुभष् ॥ ७३६ ॥

दोशा—रेपती, सन्दिनी, मरसी होर हाचिशा के मयम चरस का चन्द्रना दोने से गुज हत्व दोता है उसके सम्मुख गमन में दोष नहीं है। अद्देश

গ্রুদাগ্রদ দত্র—

दिन्ति हुः खदः शुक्रः सम्मुलं हिन्ति मङ्गलम् । वामे पृष्टे शुभो नित्यं रोवयेदस्त्रगः शुभव् ॥ ७३७॥

टीहा—गमन कर्यांच् यात्रा में दादिना गुरु हो तो दुःबदायक, सम्मुख कार्यनास्ह कीर वाम भाग या पीड़े का गुरु महत्तदायक कीर पूर्व में घल्त हो तो परिचम की गमन गुम कीर परिचम में कल्ल हो तो पूर्व में गमन गुम जानिए ॥ ७३७ ॥

कोए में शुक्र का विचार-

पूर्वस्थिते भृगौ जायात्रवोहा राज्ञसेऽनले । पश्चिमस्ये भृगौ यायातद्रदोशानवातयोः॥ ७२ ॥

#### भाषाटीकासमेतः।

र्टाहा—पूर्व में शुक्त हो तो नवोढ़ा श्रग्नि, श्रोर नैऋ त्य कोण में जाय । परित्रम श्रिक हो तो उसी प्रकार वायव्य श्रीर ईशान कोण में वात्रा करें ॥ ७३८ ॥

#### घात-चन्द्रनिर्णय-

प्रयाणकाले युद्धे च कृषी वाणिज्यसंग्रहे ।

वादे चैव गृहारम्भे वर्जितो घातत्रन्द्रमाः ॥ ७३६ ॥

दांबा—यात्रा युद्ध खेती कर्म व्यापार अन्न आदि सरने में जिल्ह में प्राप्ते

सम्भ में घातचन्द्रमा वर्जित है ॥ ७३६ ॥

ज्ञातप्रज्ञास्या—

धातं तिथि घातवारं घातनज्ञसेव च । यात्रायां वर्जयेत्पाज्ञो ह्यन्यवर्गसु स्वीयनस् ॥ ७००॥ रोगा--धार्ताविथ, धानवार, धाननपार यात्रा के जीति ।

भ जानिय ॥ ७४० ॥

थहाय र इनोही पहुँ की मुक्तिय होनी निक्ती निक्ता पन विज्ञान हैं स्य स्थेतः य यो हे ने यह हाय उत्तर होने है हाया है हर निहले हिस्स इरावर रहरू दे प्रमुख का करणा हा प्राप्त हा के प्राप्त है हिस्सू का हमार है। चित्र वर्ग का प्राप्त हरे हैं हुए हैं हहारू हो उन्हें दिए के हैंगे इस्टार्ग

# भ्य यात्रात्रकराम ।

# र्के सम्बद्ध

एकाल के जी बुक्ति गढ़ी न्ही।

निवाह नोज्यात्रायां प्रतिगुक्तो न निवारे ॥ ७३० ॥

इ. दिनाह समय इ. होदेनाया है सम्बन्ध हुन हो हो है। उसर

प्राप्तावानियात्रानं यात्रीतरने चहमाः।

त्रावच्छको भवेदस्यः सम्छन्ते गननं गुनम् ॥ ७३६ ॥

المناسبة والمناسبة والمناس

युक्त करण होता है उसके सम्बुद्ध राज्य में हैं प उद्देश

त्रीको दुःखरः युक्तः मन्त्राने हीन मङ्गतम्।

चाम पृष्ठे गुमा नित्यं राज्यदम्बनः गुमम् ॥ ७३,७॥

रीक --- अर्थेन् यात्रा है क्टून युक्त हो है। दे नगरह, हम्मुन स्ट्रेन्स क्षेरवन मार्च क्षेत्र का युक्त मानवार क्षेत्र व्हे में प्रान्त हो है कि क्षेत्र के 

部門等 瑟 歌 看那一

पूर्विचने मृगी जायात्रवेहा राजसे जने । पश्चिमस्य मृगो यायानद्दीग्रानवात्रोः॥ ७३=॥

#### भाषाटीकासमेतः ।

टीका-पूर्व में शुक्त हो तो नवोढ़ा श्रग्नि, श्रीर नैऋ त्य कोण में जाय। पश्चिम
में शुक्त हो तो उसी प्रकार वायव्ध श्रीर ईशान कोण में यात्रा करे॥ ७३८॥

#### धात-चन्द्रनिर्णय-

प्रयागकाले युद्धे च कृषी वागिज्यसंग्रहे । वादे चैव गृहारम्भे वर्जितो घातचन्द्रमाः ॥ ७३९ ॥ टीका—यात्रा युद्ध खेती कर्म व्यापार अन्न आदि भरते में विवाद में गृह के आरम्भ में घातचन्द्रमा वर्जित है ॥ ७३९॥

घातप्रकरण-

घातं तिथिं घातवारं घातनज्ञसेव च ।
यात्रायां वर्जयेत्राज्ञो ह्यन्यकर्मसु शोभनम् ॥ ७४० ॥
रीका—घाततिथि, घातवार घातनज्ञ यात्रा में पर्जित हे छोर प्रन्य कार्या ।
एम जानिक ॥ १९४० ॥

मेपे रिवर्मघा प्रोक्ता एष्ठी प्रथमचन्द्रमाः ।

गृथमे पञ्चमी हस्तरचतुर्थी शनिरेव च ॥ ७४१ ॥

मिथुने नवमी स्वाती श्रष्टगी चन्द्रवासरः ।

कर्के द्विरनुराधा च बुधः पष्ठी प्रकृतिता ॥ ७२२ ॥

सिंहे पष्टरचन्द्रमारच दशमी शनिगृलकः ।
कन्यायां दशमरचन्द्रः श्रव्याः शनिरप्टमी ॥ ७२३ ॥

छले यहद्दिशी रयान्मन्दमग्नो च चन्द्रमाः ।

गृश्चिके रेवती सप्त दशमी भागवस्त्रधा ॥ ५४४ ॥

धने चतुर्था भरणी द्वितीया मार्गवस्त्रधा ।

मकरे चाष्टमी बाद्यां द्वादशी भागवस्त्रधा ।

कन्मे प्लादश्रद्भाई चतुर्थी यहनानः ।

मीने च द्वादशः सार्ण दितीया भागवस्त्रधा ।

मेपादि १२ राशि से धातचन्द्रादि चतुष्य यसा कर याता में श्रम नन्नत आदि देराना ॥ ७४१-७४६ ॥

| राशि   | भेष  | यूप          | मिशु   | क है | गिंद | कन्या | तुना | पश्चिम | भन | गुक्तर | प्रमा | गीन    |
|--------|------|--------------|--------|------|------|-------|------|--------|----|--------|-------|--------|
| चन्द्र | 9    | ł            | 8      | o,   | Ę    | 70    | 3    | Ų      | 8  | E      | 33    | 35     |
| यार    | र्धि | गनि          | चन्द्र | गुभ  | श.   | श.    | ŋ    | য়,    | য  | म      | 1     | য      |
| नचत्र  | मघा  | <b>ए</b> स्त | स्वा,  | भगु  | गू.  | 됑.    | श,   | ۲,     | भ. | ₹},    | ষ্ঠা  | माग्ते |
| तिथि   | Ę    | ¥            | ۲.     | Ę    | 90   | =     | 13   | 90     | ٩  | 35     | ¥     | २      |

#### कालचन्द्र-

मेषे वेदा वृषेऽष्टौ च मिथुने च तृतीयकः । दश कर्के रिवः सिंहे कन्यायामङ्कसिम्मताः ॥ ७१७ ॥ पट् तुले वृश्चिके खेन्दुर्धने रुद्राः प्रकीर्ति ताः । मकरे ऋपयः प्रोक्ताः क्रम्मे वाणा उदाहृताः ॥ ७४८ ॥ मीने खिन्धः कालचन्द्रः शौनकश्चेदमव्रवीत् ।

टीका—मेपराशि को ४ वृप को मिधुन को ३ कर्म को १० सिंह को १२ कन्या को ६ तुला को ६ वृश्विक को १० धन को ११ मकर को ७ कुम्म को ४ मीन को ४ चौथा चन्द्रमा काल चन्द्र जानिए। ये कालचन्द्र शौनक ऋषिश्रोक्त सर्व कर्मों में चित्रित हैं॥ ७४७-४४८॥

तिथिपरत्व से वाजित लग्न-

नन्दायामिलहर्योस्त तुलामकरयोस्तथा । भद्रायां मीनधनुषोः कालस्तिष्ठति सर्वदा ॥ ७४९ ॥ जयायां स्त्रीमिथुनयोः रिक्तायां मेषकर्वयोः । पूर्णायां कुम्भरूषयोर्मनुष्यमरणां घ्रुवम् ॥ ७४० ॥

टीका--नरदा तिथि को वृश्चिक सिंह तुला मकर और भद्रा तिथि को मीन घन और जया तिथि को कन्या मिश्रुन और रिक्ता तिथि को मेप कर्क और पूर्णातिथि को कुम्भ वृप इन तिथियों में लग्न घर्जित है॥ ७४६-८४०॥

#### यात्रा के नचत्र-

हस्तेन्दुमैत्रश्रवणाश्वितिष्यपौष्णाश्रविष्ठाश्च पुनर्वस्रश्च । श्रोक्तानि धिषायानि नव प्रयागो त्यक्त्वा त्रिपञ्चाऽऽदिमसप्तताराः ॥

रीका-हस्त मृगशीर्प अनुराधा श्रवण श्रश्विनी पुष्य रेवती धनिष्ठो पुनर्वसु इन नज़र्त्रों में यात्रा युक्त है। परन्तु ३।४।१।७ ये ताराये गमन में वर्जित है। ॥०४१॥

मध्य नचत्र-

उत्तरा रोहणी चित्रा सूलमाद्री तथैव च । पाढोत्तरा भाद्रविश्वे प्रयागो मध्यमाः स्मृताः ॥ ७४२ ॥

टीका-रोहिणी उत्तरा चित्रामूल पूर्वाषादा उत्तरामाद्रपदा उत्तरापादा ये गन्ना में मध्यम हैं ॥ ४४२ ॥

तिसः पूर्वी मघा ज्येष्ठा भरणी रौद्रकृतिके ।
सार्पं स्वाती विशाला च नित्य गमनवर्जिताः ॥ ७४३ ॥
कृतिको एकविशत्या भरण्याः सप्त नाडिकाः ।
एकादश मघायाश्च त्रिपूर्वाणां च पोडश ॥ ७४४ ॥
विशालासार्पित्रासु स्वाती रोद्रचतुर्दश ।
याद्यास्तु घटिकास्त्याज्याः शेषांशे गमनं गुभम् ॥ ७४४ ॥

दोका-तीनों पूर्वा, मधा, प्येष्टा, भरणी, आर्डा, एक्सिन, नास्तेया स्वार्ता रिकारन न नस्त्रों को मयाण काल में पर्जित बारे, परस्तु जी हत न्यावस्थ्य साम व सहर हो हे तो तीनों पूर्वा की १६ घटिका मधा की १६ प्येष्टा समपूर्ण करमी की अति कर किया किया की २६ जन्मनस्त्र सम्पूर्ण सामतेषा विश्वासा विकार स्वार्त करनी हत है। किया की एक्सिका की स्वीर्वा को स्वीर कर यात्रा करें। १६१-५६६।

यात्रा में दारों दा दिवार-

ष्ट के क्लेशमनर्थक व गमने मीने च बन्द्रितः चाङ्गारेऽनलन्धकरप्यम्भय शब्दोति च ए द्रारं । चेमारोश्यकुत प्रदेशि च एक ल्लाहि च ए द्रारं मन्दे बन्धनद्रानिकामकर्याम् स्वाहित स्वाहित्रके टीका-रिववार को गमन करे तो मार्ग में प्रतेश शोर कार्य की द्यानि हो, सौम-वार को गमन करे तो वन्धु श्रीर प्रियदर्शन,मद्गल में श्रीन-चोर-भय श्रीर ज्वर-प्राप्ति, युघवार में द्रव्य श्रीर सुरा-प्राप्ति, गुरुवार में श्रारोग्य श्रीर सुरा, शुक्रवार में लाम श्रीर शुभ फलप्राप्ति, शनिवार में गमन करे तो वन्धन रोग श्रीर मरण होय ॥ ४६॥ होरा-कथन—

वारात्पष्टस्य पष्टस्य होरा सार्छिद्धनाहिका । यर्कशुक्रो वृधश्चन्द्रो मन्दो जीवो घराखुनः ॥ ७४७ ॥ यर्किवाहे गमने च शुक्रो बोधे च सौम्यः सकलेषु चन्द्रः । क्रजे च युद्धं रिवराजसेवा मन्दे च वित्तं त्विति होरयोगः ७४८ यस्य ग्रहस्य बारेऽपि कर्म किञ्चित्पक्रीतितम् । तस्य ग्रहस्य होरायां सर्वकर्म विधीयते ॥७४९ ॥

टीका-जिस वार का होरा जानना हो उसमें प्रथम २॥ घटिका उसी का होरा तिसके छुठे वार का दूसरा होरा इस क्षम से सर्वदिवस के कालहोरा जानिये। प्रत्येक का मणाम २॥ घटी प्रथम २ रिववार का होरा राजसेवा को ग्रुभ है, द्वितीय श्रक्त का गमन को, तृतीय बुच का ज्ञान-प्राप्ति को, चतुर्थ चन्द्र का सर्व कार्य को, पञ्चम शनि का द्रव्य के संग्रह को, छुठा ग्रुच का विवाह को, सातवाँ महत्त का ग्रुच को जानिये। इस प्रमाण से होरा का क्षम जानिये श्रीर जिस २ ग्रह का जो वार हो तिसमें जो २ कथित छत्य है सो २ उसके होरा में करे॥ ७१७-७१६॥

सर्य के होरा में शकुन-

सूर्यस्य होरे रजकी ख़ुवस्त्रं कुमारिका विश्वतुष्ट्यं च । काकत्रयं दो नकुलो तथैव चापस्तथैको ग्रुपभश्च गौश्च ॥७६०॥ टीका-रिव के होरा में गमन करै तो आगे जो शकुन हो तिनको कहते हैं-रज की, ख़ुवख, कुमारी, ४ बाह्मण, ३ काक, न्योला, दो चाप (नीलकएठ), एक येल और गाय ये शकुन मिलें॥ ७६०॥

चन्द्र का होरा-

चन्द्रस्य होरे दिजञ्जरमकाकभेरीमृदङ्गा नकुलाः खरोष्ट्रौ । हयश्च गोमेषशुनरतथैव पुष्पाणि नारीद्रयमेव मार्गे ॥ ७६१ ॥

टीका-चन्द्रमाके होरा में गमन करे तो मार्ग में दो ब्राह्मण और काक नगारे मृदह स्रोर न्योला गर्दभ ऊँट घोड़ा गाय मेढ़ा कुक्ता श्रीर पुष्प दो स्त्रियाँ ये शकुन मिलें ॥४६॥

#### मङ्गल का हारा-

मार्जारयुद्धं कलहः कुडुम्बे रजस्वला स्त्री भवनस्य दाहः । नपुंसकः श्वत्रितयं द्विजश्च नम्नो विमुक्तो घरगीस्रुतस्य।।७६२॥

रीका-महल के होरा में गमन करे तो मार्जारयुद्ध श्रथवा स्त्री-पुरुष का कलह श्रथवा रजस्वला स्त्री श्रथवा जलता हुआ घर किंवा नपु'सक तीन कुत्ता किंवा कन ब्राह्मण मिले॥ ७६२॥

#### बुध का होरा-

उपस्य होरे शकुनास्तु सर्वे स्त्री प्रत्रयुक्ता कलशस्तु पूर्णः।

खनातकश्चापगजी कुमारः पुष्पाणि नारी खलु द्र्पण्य ॥७६३॥

दीका-बुध के होरा में सर्पशकुन स्त्री पुत्रशुन, पानी से बना नजा कत्या. पातक एती, चाप (नीलकताठ) पत्ती, गज श्रीर वालक, पुण्य, रजी द्रंग के मार्ग में मिलें॥ ७६३॥

मापाटाकासमतः ।

(O.)

#### पश्चिम---

रोहिरायां च तथा पुष्ये षष्टी चैव चतुर्दशी। भौमार्कयुरुवारेषु न गच्जेत्पश्चिमां दिशस्।। ७७१॥

टीका-रोहिसी पुष्य नक्तत्र पष्टी चतुर्दशी तिथि श्रीर मङ्गल रिय गुरुवार इनमें पिचम गमन न करे॥ ७७६॥

#### उत्तर--

करे चोत्तरफल्यन्यां द्वितीयां दशमीं तथा । उपे रवौ भौमवारे न राच्छेडुत्तगां दिशम् ॥ ७७२ ॥ टीका--दरत उत्तराफल्युनी नवाब २१६० विथि व्यय गयि मीम इनमे उत्तर दिया तो ममन न करे॥ ७७२॥

#### विदिवशृल---

ऐशान्यां जे शनी शूले आरनेष्यां गुरुस्मियोः । वायव्यां भृमिषुत्रे तु नेत्रश्यां शुक्रसूर्ययोः ॥ ७७३ ॥ दोका—प्रशासकार विदिशायों का शक्यों । । विद्या स्वतः वर्षे १४० । विवार में स्थान दिशा का वर्जिन हे सुरु खोर खोनवार ने स्वयं वर्षे १८० । पायस्य को सुन खोर स्विवार म नार्षिय हो दार्थों । ५५ ।

श्लदोप निवास्मार्थ सदा

# उत्तम प्रश्न न हो तो— मनुका वाक्य—

गमनं प्रतिराजंस्तु सम्मुखाद्रशनेन च । प्रशस्तोंश्चैव संभाषेत्सर्वानेतांश्च कोर्त्तयेत् ॥ ७६७ ॥

दीका-राजा के प्रति कहते हैं-गमन काल में पूर्वोक्त शकुनों का कोर्तन किंवा इनका अवण दर्शन न हो अथवा मन में स्मरण करिके गमन कर तो भी शुन हो ७६३

वारानुसार वन्द-धारण-

रवो नोलं चुचे पीतं ऋणावर्णं शनैश्वरे । श्वेतं ग्ररो भृगो भोमे रक्तं सोमे तु वित्रक्रम् ॥ ७६ = ॥

दीका-रिववार को नीला वस्त्र घारण करें, बुधावर को पीत,शनिवार को काला, गुरु व छक को रवेत. महत को रक्त, सोमगार में विव इस मकार वस्त्र घारण करके गमन करे॥ ३६=॥

नचत्र विधि वार-यनुसार दिक्शल वर्ज्य-

पूर्वदिशा-

मृत्वश्रवणशाकेषु प्रतिपन्नवमीषु च ।

शनों सोमे बुधे चैंव पूर्वस्यां गमनं त्यजेत् ॥ ७६९ ॥

टीक—मृल थवए ज्येष्टा ये नज्ञ प्रतिपदा नवमी ये दो तिथि श्रीर शिन सोम बुधवार इनमें पूर्व दिशा को न जावे ॥ ७३६ ॥

दिच्या दिशा-

पूर्वीभाइपदाश्विन्यौ पञ्चमीं च त्रयोदशीम् । छरुं घनिष्ठामाद्वीं च याम्ये सप्त विवर्जयेत् ॥ ७७० ॥

टीका-पूर्वामाद्रपदा श्रश्चिनी नजन और पञ्चमी नयोद्छी विधि गुघ्नार धनिष्टा आर्द्रा इनमें द्जिए दिशा को गमन न करे॥ ७३०॥

#### पश्चिम---

रोहिरायां च तथा पुष्ये पष्टी चैव चतुर्दशी । भौमार्कग्रस्वारेषु न गच्छेत्पिरिचमां दिशस् ॥ ७७१ ॥ टीका-रोहिर्णी पुष्य नक्षत्र पष्टी चतुर्दशी तिथि खीर महल रिव ग्रहवार इनमे रेक्म गमन न करे॥ ७०१॥

#### उत्तर—

करे चोत्तरफल्युन्यां द्धितीयां दशमीं तथा । बुधे रवी भौमवारे न गच्छे दुत्तां दिशम् ॥ ७७२ ॥ टीका-इस्त उत्तराफल्युनी नक्षत्र २।१० तिथि बुध रवि भौम इनमे उत्तर दिशा गमन न करे ॥ ७७२॥

#### विदिक्शुल--

ऐशान्यां ज्ञे शनी शूले आस्नेयां गुरुसोमयोः ।

वायन्यां भूमिपुत्रे तु नैऋ त्यां शुक्रसूर्ययोः ॥ ७७३ ॥

टोका—परातुसार विदिशा पो का शल होता है। तिसमे गमन न परे पुध पीर
नेपार में ईशान दिशा का वर्जित है गुरु और सोमवार में आपनेय को धार महत स्वव्य को शुक्र और रविवार म नेक्श्रंत्य को वर्जित है॥ ७०३॥

श्लदोप निवारणार्थ भच्ण-

A Street 1 15 male

इस और मान के चलना में बर्बित हर्ने— राज्यादितानप्रेतानिर्नाक्षयाकाष्टतृगार्जनम् ।

य त्यदिकासमं इर्याप्त चन्द्रे इस्ममीनते ॥ ७५६ ॥

डीज — उन्ह बनवादा और बेदाब्दिक्या और दुए बाढ़ि संबद और दी को रामर वे पुत्रन करों कुम्य और मीत के बल्हमा में बर्दिद हैं॥ 55%॥

समुख चन वा फरा—

करामगण्दोषं वारसंक्रान्तिदोषं इतिथिङ्कतिकदोषं वामयामार्डदोरम् । इत्रगनिरविदोषं राहुकेचादिदोषं

दीका—का नजब बार संकाति हुदियि हुन्कि बामार्ट महत्त ग्रीत गीत र केंद्र क्यांकि है क्षेत्रों को सम्दुलस्य सन्त्रमा ग्राम्य करने से दूर करता है ॥ ७३७ व

दिनाओं है चलता का बात— मेरे च निहे धनवर्षमाने क्षेत्र च कन्या मकरे च यान्ये ।

उला दु छुन्ने नियुने प्रदीन्यां कर्का विनीन दिशि चे विस्थान । १९८० विकासिक विकास कर करियों का बन्द्रमा दुई में, इस करण सकर का दिन

में हुण उन्हें नियुन का प्रीत्यम में, कर्ष कृष्टिक सीन का उत्तर में बास करता है। अ सम्भुक कादि चन्छ्र का उत्तर—

यन्डवस्त्रार्यज्ञामाय दाजिणः इतसम्पदः।

पृष्टे प्राणिवनाराय वामं बन्दे घन इयः ॥ ७७६ ॥

र्देश-दिग्तुसार सम्पुल चन्द्रमा होते गमन करे तो धर्य नाम हो छोर हार्षि हो तो धन सम्पत्ति को मान्ति हो छोर दृष्ठ माग में चन्द्रमा हो तो मान्ति छ छोर बाम माग में हो दो धनत्व सानिते ॥ ७३६॥

ब्रासंका विवार—

प्राहे दोत्तरं गच्छेस्राच्यां मचाहके तया। दक्षिये चायरहे तु पश्चिम हार्वरात्रके॥ ७=०॥ टीका--दिवस के मथम प्रहर में उत्तर को दूसरे प्रहर में तथा मध्यात में पूर्व को ब्रोर हनोय प्रहर में दिवाण को श्रीर श्रद्धरात्रि में पश्चिम को गमन तरे॥ ७८०॥

योगिनीवास--

प्रतिपन्नवमी पूर्वे द्वितीया दिशि चोत्तरे ।

तृतीयैकादशी वह्नौ चतुद्धिदशि नैऋति ॥ ७८१ ॥

पञ्च त्रयोदशी याम्ये पष्ठभूतं च पश्चिमे ।

सप्तमो पूर्ववायव्ये स्थावास्याष्टमी शिवे ॥ ७८२

फल--

पृष्टे च शिवदा प्रोक्ता वामे चैव विशेषतः।

योगिनी सा भवेत्रित्यं प्रयाणे शुभदा नृणाम् ॥ ८=२ ॥

दीका-प्रतिपदा और नवमी को पूर्व में, हितीया और दशमी की उत्तर जात पार पकादशी को आग्नेय में और हादशी को नैज्य त्या में, पञ्चमी और जात पार के पृथि और चतुर्दशी को पश्चिम में, स्वतमी और पृश्विमा को वायक के नावग्या और अष्टमी को ईशान में, इस प्रकार दे योगिनी का वास जानिये। कि वा कर पण्माग अथवा वाममागी हो तो शुभ जानिये जन्यथा अशुभ है। उन्हर्म के

वारानुसार कालराहु ना वास-

यकीं तरे वायुद्शा च सोसे भीसे प्रतीच्यां व्यनिहाति । । याम्ये युरी विह्निदिशां च शुक्ते मन्दे च पूर्वे प्रवद्गीति द्वार । ऽ=>।।

दीका-रिववार को उत्तर में कोमवार की पायन्त्र के गहर हो ए हैं। ए हो को के आ कि में मुख्यार को पित्र के शिक्ष के गुजाबार की जाने हैं के शिक्ष महार से कालराष्ट्र पार प्रमुखार जानिये॥ उत्तर ॥

T. G --

रविदिनग्ररुपूर्वे सोमगुत्रे च यापे वरुणदिशि छ भाने याचे अगिन्। प्रतिदिनमिति मला बाजराहर्षिग्।त्रे सक्नगमनश्रयं गनग्रे च मिह

### पृहज्ज्यों तिपसारः ।

कुष्म श्रीर मिन के चन्द्रमा में वर्जित कर्म— राय्याविवानप्रेतारिनिक्रयाकाष्ट्रनृगार्जिनम् ।

यायदिग्गमनं क्रयात्र चन्द्रे क्राममीनगे ॥ ७७६ ॥

टीका—पलद वनवाना श्रीर प्रेतानितिया श्रीर तृण काष्ट्रादि संप्रह श्रीर दिल्ल को गमन ये लकल कर्म कुम्भ श्रीर मीन के चन्द्रमा में वर्जित हैं॥ ७७६॥

सम्युख चन्द्र का फल-

करणगगणदोपं वारसंक्रान्तिदोपं ङ्गतिथिङ्गलिकदोपं वामयामार्द्धदोपम् । ङ्जशनिरविदोपं राहुकेत्वादिदोपं

हरति सकलदोपं चन्द्रमाः सम्मुखस्थः ॥ ७७७ ॥

टीका—करण नवत्र वार संकान्ति फुतिथि फुलिक यामाई महत्त शनि रवि राहु केतु इत्यादि है दोषों को सम्मुखस्थ चन्द्रमा गमन करने से दृर करता है ॥ ७३० ॥

दिशाओं में चन्द्रमा का वास-

मेपे च सिंहे धनपूर्वभागे ग्रंपे च कन्या मकरे च याम्ये । चलास क्रम्यो सिथुने प्रतीच्यां कर्कालिमीने दिशि चोत्तरस्याम्॥७७८॥

टीका-मेप स्नित्त धन इन राशियों का चन्द्रमा पूर्व में, बुप कन्या मकर का दिल्ण में,तुला कुम्म मिथुन का पश्चिम में, कर्क वृश्चिक मीन का उत्तर में वास करता है॥७ऽ०॥

सम्मुख श्रादि चन्द्र का फल-

सम्मुखश्चार्थलाभाय दान्निणः सुखसम्पदः।

पृष्ठे प्रागाविनाशाय वामे चन्द्रे धन त्वयः ॥ ७७९ ॥

टीका—दिशानुसार सम्भुरा चन्द्रमा होते गमन करें तो अर्थ लाभ हो श्रीर दाहिने हो तो घन सम्पत्ति की पाष्ति हो श्रोर पृष्ठ भाग में चन्द्रमा हो तो प्राणनाश श्रीर वाम भाग में हो तो घनत्त्रय जानिये॥ ७०६॥

कालवेला विचार---

पूर्वीक्ते चोत्तरां गच्छेस्राच्यां मध्याह्नके तथा। दिवागो चापराक्ते च पश्चिमे हार्धरात्रके॥ ७८०॥ टीका--दिवस के प्रथम प्रहर में उत्तर को इसरे प्रहर में तथा गन्यात के पूर्व की आर हनीय प्रहर में दिवाण को श्रीर श्रर्डरात्रि में पश्चिम को गमन करें " ७५०॥

योगिनीवास--

प्रतिपन्नवमी पूर्वे द्वितीया दिशि चोत्तरे । तृतीयैकादशी वह्नौ चतुर्द्धादशि नैऋते ॥ ७८१ ॥ पञ्च त्रयोदशी याम्ये पष्टभूतं च पश्चिमे । सप्तमी पूर्ववायव्ये स्मावास्याष्टमी शिवे ॥ ७८० ।

फल--

पृष्टे च शिवदा प्रोक्ता वासे चैव विशेषतः । योगिनी सा भवेत्रित्य प्रयागो शुभदा नृगाम् ॥ ७ ८ १ ॥

टीका-प्रतिपदा और नवमी को पूर्व में, डितीया और दशमी को उत्तर ,तीज और पकादशी को आग्नेय में और डादशी को नैक्ट त्य में, पक्ष्ममी और जवादशा को दिलिए में, पष्टी और चतुर्दशी को पश्चिम में, सप्तमी और प्रिशाम को वायहां, जमावस्या और अष्टमी को ईशान में, इस प्रकार दे योगिनी का वास जानिये। जिसता कल पृष्ट-भाग अथवा वामभागी हो तो शुभ जानिये अन्यथा अशुभ है॥ उद्य-८८०॥

वारानुसार कालराहु का वास-

भकींतरे वायुदिशा च सोये भीमे प्रतीच्यां व्यनैहाति है। याम्ये युरी विह्निदिशां च शुक्ते मन्दे च पूर्वे प्रवदन्ति काल्साण्यशा

टीका-रिववार को उत्तर में कोमवार को वायन्य में महल को पहिन्त हिध्यार को नैआ त्य से गुरुवार को दिल्ला में गुजनार को आपनेय से शनिवार के दिल्ला में गुजनार को आपनेय से शनिवार के दिल्ला में गुजनार को विकास स्वाप्त से शनिवार के विकास स्वाप्त से शनिवार के विकास स्वाप्त से कालराह पार अनुसार जानिये॥ उत्तर ॥

পূর্ত্তী--

रविदिनगुरुवूर्वे सोमशुक्ते च वाग्ये वरुणदिशि छ भासे चानरे ताग्निन्दे । प्रतिदिनमिति मत्वा कालराहुदिशानां सक्लगमनकार्य चानष्टे च निद्धिः ॥ ১=:

-F

में पातक लोह और वडवानल ये तीनों शुभ अग्रभाग में खड्ग शुभ वाम भाग में कवन शुभ दिवल भाग में कान्ति शुभ ऐसे दिशानुसार शुभ विचार के उस दिशा भो युद्ध में किंवा यात्रा में गमन कर तो शुभ हो ॥ ७२०-४० ॥

#### पन्थाराहुचक--

स्युर्धमें दस्तपुष्योरगवस्रजलपद्योगमैत्राग्यथार्थे । याम्याज्याङ्बीन्द्रकगादितिपितृपवनोङ्कन्यथो मानि कामे ॥ वह्नयाद्रीबुष्न्यचित्रानिऋीतिविधिमगाऽऽख्यानिमो ज्ञोऽथरोहि— ग्यर्यम्गाव्जेन्दुविश्वान्तियमदिनकर ज्ञीणि पन्थादिराहौ ॥७१०॥

| Section as a section of the section |        |               |          |            |            |                  |                |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------|------------|------------|------------------|----------------|--|--|
| वर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | অধিবদী | <i>दे</i> ब्ब | श्राहलेण | विशास्त्रा | श्चनुराधा  | घनिष्ठा          | शततारका        |  |  |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भरणी   | पुनवें सु     | ् स्घः   | स्य ती     | उर्देश     | श्रवण            | पूर्वाभाद्मपदा |  |  |
| वास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कृतिका | चार्झा        | पूर्वी   | चित्रा     | मृत        | श्रभिजित         | उत्तराभाद्रपदा |  |  |
| मोझ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | रोहिसी | मृग           | उत्तरा   | हस्त       | पूर्वापाडा | उत्त <b>रापा</b> | रेवती          |  |  |

टीका-नज्ञत्र २८ तिनके भाग ४ तिन है भाग प्रथम धर्म मार्ग के नज्ञत्र ७ द्वितीय अर्थ मार्ग के नज्जत्र ७ तृतीय काममार्ग दे नज्जत्र ७ चतुर्थ मोज्ञमार्ग के नज्जत्र ७ इस प्रकार चार चर्गों के नज्जत्र जानिए, तिन है मार्ग दे नज्जत्र में सूर्य हो तो चन्द्रमा चार पर्गों के नज्जत्र में पिरता है जिन हे फल उन्हों है ॥ ६६० ॥

धर्ममार्गा के फल-

धर्ममारे गते सुर्ये अर्थाशे चन्द्रमा यदि ।

तदा शत्रुभयं तस्य ज्ञेयं तु विबुधैः शुभम् ॥ ७६१ ॥

दीका--धर्ममार्गी नजत्र में सूर्य जीर वर्धमार्गी नजत्र में बन्द्रमा ही तो गमत फरने से मार्ग में शत्रुभय जीता है ॥ उद्देश

धर्ममार्गे गते ख्यें चन्द्रे तद्रेव सरिधने !

संहारश्व भवेतत्र सङ्गो हानिः प्रश्नावने ॥ ७६२ ॥

दीका--धर्ममानी न नि क्यां पर यह साने हायने सहार ना हानि भाष्ति होतो है। ७६६॥ टीका-रिव श्रथवा गुरु १न गारों में पूर्व को गमन करे तो कालराह याम एछ भागी जानिये तिसमें गमन करे तो सर्वकार्य की सिक्ति हो, सोम शुक्त में दिशिए को गमन करे, भौमवार में पश्चिम को, शनिवार में उत्तर को गमन करे तो कार्यसित हो ॥ उत्तर ॥

### नुधित राहु--

इन्हें वायो यमे रुद्दे तोयेऽग्नों शशिरत्तरोः । यामार्ज्ज श्रुधितो राहुर्भ्यमत्येव दिगष्टके ॥ ७८६ ॥ न तिथिन च नत्तत्रं न योगो न च चन्द्रमाः । सिध्यन्ति सर्वकार्याणि यात्रायां दिल्लाो रवी ॥ ७८७ ॥

टीका-प्रथम यामार्क में जुधिन राष्ट्र पूर्व को जानिये, हितीय में वायव्य को हतीय में दिवण को चुर्थ में ईशान को पण्चम में पिश्तम को पष्ट में शारनेय को सप्तम में उत्तर को श्राप्त यामार्क में नैत्र रिय को इस प्रकार से श्राप्ट दिशाओं में भ्रमण करता है । परन्तु दिवण भाग में स्थित रिव विचार है गमन करें तो तिथि नदात्रादिक का दोप जाता रहे और समस्त कार्य सिज हो॥ उद्द-उद्यु ॥

### काल कहां है तिसका ज्ञान-

कालः पलं पातकलोहपातवडवानलाः खड्गकववकान्तिकाः । नखाश्चत्रविराति पट्तथादिग्ह्द्राधितर्यदग्रणाः क्रमेण !। ७८८॥ तिथ्या युतं वै वसुभाजितं च शेषश्च कालो सुनयो वदन्ति ।

#### फल--

कालं च पृष्ठे पलसम्छुखेन पातं च लोः वडवां च पष्ठे । खड्जब चाग्ने कवचं च वासे क्रान्तिश्च योज्या दिशि दित्रणस्याम्। ७८९।

टीका—कालों के नाम। १ काल २ पल ३ पानक ७ लोहपात ४ पड़वानल ६ खड़्ग ७ कवच म क्रान्ति पेसे आठ नाम हो, तिन के शह २०१२४।ऽ११०१६।१८॥३३ कम से लिखे हैं। उनहीं गमन काल की जो तिथि है उनकी एक २ शह में मिलावे आठ का भाग दे शेप जो अह रहे तिस दिशा को काल जानिए, इस प्रकार पूर्वादि आठ दिशा कम से जानिए। एएभागो काल शुभ सम्मुख का कल शुभ एए भाग

में पातक लोह और वडवानल ये तीना शुभ श्रव्रभाग में राड्ग शुभ वाम भाग में क्ष्य शुभ दिल्ला भाग में कान्ति शुभ पेसे दिशानुसार शुभ विचार के उस दिशा को युद्ध में किंवा यात्रा में गमन करे तो शुभ हो ॥ ७०००-५०० ॥

#### पन्थाराहुचक्र--

स्युर्धमें दस्तपुष्योरगवसुजलपद्गोगमेत्राग्यथार्थे । याम्याज्याङ्क्षीन्द्रकर्गादितिपितृपवनोङ्गन्यथो भानि कामे ॥ वह्नयाद्गीबुष्न्यचित्रानिऋीतिविधिमगाऽऽख्यानिमो बोऽथरोहि— ग्यर्थम्णाव्जेन्दुविश्वान्तियभदिनकर जीणि पन्थादिराहो ॥७१०॥

|              | 1         | 51 17 11   | 1.41.1.11 | 7      | 11110      |          |                |
|--------------|-----------|------------|-----------|--------|------------|----------|----------------|
| धर्म         | श्रश्विनी | पुष्य      | श्रारलेपा | विशाखा | श्रनुराधा  | घनिष्ठा  | शततारका        |
| <b>%</b> र्य | भरणी      | पुनर्वे सु | स्घः      | ह्य ती | ज्येष्टा   | श्रवण    | वूर्वाभाद्रपदा |
| वाम          | कृत्तिका  | घाड़ी      | पूर्वा    | चित्रा | मृत        | ग्रभिजित | उत्तराभाद्रपदा |
| मोक्ष        | रोहिंगी   | मृग        | उत्तरा    | हस्त   | पूर्वापाढा | उत्तरापा | रेवती          |
|              | 1641      | 25.1       | Saci      | 1 41   | 1 %        | 1        | 0.0            |

टीका-नज्ञत्र २८ तिनके भाग ४ तिन में भाग प्रथम धर्म मार्ग के नज्ञ ७ दितीय स्थि मार्ग के नज्ज ७ तिय काममार्ग के नज्ज ७ चतुर्थ मोज्ञमार्ग के नज्ज ७ इस मकार चार वर्गों के नज्ज जानिए, तिन मार्ग के नज्ज में सूर्य हो तो चन्द्रमा चार पर्गों के नज्ज में पिरता है जिन में पल करते हैं ॥ ९६० ॥

### धर्ममार्गा के फल-

धर्ममारे गते सूर्ये चर्थाशे चन्द्रमा यदि । तदा रात्रुभयं तस्य ज्ञेय त विवृधैः शुभम् ॥ ७६१ ॥

टोका-धर्ममार्गी नज्ञत्र में सूर्य होर प्रथमार्गी नज्जत्र में चन्द्रमा हो तो रमन करने से मार्ग में शत्रुभय होता है॥ उद्दर्श

धर्ममार्गे गते सूर्ये चन्द्रे तत्रेव सम्धिते। संहारश्च भवेतत्र सङ्गो हानि प्रजानने॥ ७८२॥

दीका--धर्ममार्गी न त्या पद्यं पर चर्ता पत इपयो गहर भा द्वारि माप्ति होतो ६ ॥ ७६२ ॥

# भर्षपार्थ गृत खुर्य कार्योग इन्द्रमा यदि । विषक्ष कार्या वंग क्षेत्र दोग क्षत्रममुद्रद्रद्र ॥ ७६३ ॥

है। राज्यभैमामी भाष्य का सूर्य कीर काममा विद्या का बन्द्रमा हो तो दास विकार कीर कार सम जाता है ॥ उस्हार

# भगमार्ग गंग सर्वे चन्द्रे मोज्यते यदि।

मृहलामा भोत्तस्य विज्ञेयो नात्र संरायः ॥ ७६२ ॥

होका - धर्ममार्गी धर्म श्रीर मोधमार्गी चन्द्रमा ऐसे योग का फन वृद्ध लाब ए लागेखुण होता है॥ स्टाप्ट॥

## "र्थमार्गा के फल-

# शर्ममार्थे गते सुर्ग चन्द्रे धर्मस्थिने यदि ।

क्षीति एते पर्वे परि के होते ।

भू भी प्राप्ति हात्री हह पहुँगे अहिरानि है। ७१६॥ भाग मार्ग के भी के किला होते हैं हो उस बारे सिर्ट होंगे बेंग भी मार्ग महार्थ के स्टूर्ग

भन्ति । देश हार अभिवासीताः

्रती र विकारिया कार भिन्निति स्थापः । । । । १९८८ - १९८८ व्याचना कार्य स्थापः । । स्थापाना कार्यः

्रिक्त क्षेत्र । प्राप्त क्षेत्र । प्राप्त स्थानाम् व

## भाषाटीकासमेतः।

## काममार्गी के फल--

काममार्गे गते सूर्य चन्द्रे धर्मे च संस्थिते ।

गजाश्वाश्च विलभ्यन्ते राजसंमानसंभवात् ॥ ७१९॥

रीका--प्राममार्गी सूर्य श्रीर धर्ममार्गी चन्द्रमा हो तो हाथी घोड़ा भूमि इनका

काममार्गे गते सूर्ये चन्द्रे चैवार्थसंस्थिते । सकलं जायते तस्य विग्नभङ्गं विनिद्शित् ॥ ८०० ॥

टीका —काममार्गी सूर्य ब्रोट अर्थमार्गी चन्द्रमा ऐना योग हो तो सब विष्नो का रि होता है ॥ =00 ॥

काममार्ग गते सूर्ये चन्द्रे तत्रैव संस्थिते । विग्रह दारुगां चैव कार्यनाश विनिर्दिशेत् ॥ =०१ ॥

दींगा-काममार्गी सूर्य श्रीर चन्द्रमा हो तो वित्रत और कार्य कार होता है। वर्ष

काममार्गे गते सूर्ये चन्द्रे मोज्ञगतेऽपि वा।

राजो लामो भवेत्तरय स्वर्णलाम विनिद्धित् ॥ = = ॥

टोका--कासमानीं सूर्य छोर सोकमानी चरामा हो वाराङा है हैं है है । इपर्ण लाभ हो ॥ =0२ ॥

मोचमार्गा के फत

मोजमारी गते सुर्ये चन्द्रे धर्मिर्यन चित्र

दमलामो भवेतस्य सर्वकार्य प्रसिप्ति ॥ === :

दीवा—मोजमार्गा सूर्य श्रीर धममार्गा चलका हो है इस है हैं दोता है॥ ६०२॥

भोजमार्ग गते स्यें चर्णां बहुन वहि ।

विपाल तस्य कार्य च चोत्ताह दिहेती । = ६ :

रीका-मोलसार्गा सुर्व शोर गास्त्राणी नर भग हो । सरह ।

मोचमार्ग गते स्वीद्ये राष्ट्री राष्ट्रीय है। सर्वेमीलम्बाफोति राष्ट्रीय होस्ट वर्ममार्गे गते चुर्वे कामारी चन्द्रमा यदि । विष्रहो द्रार्गा चैव चौर कुचनसुद्भव ॥ ७१३ ॥

दी हा--धर्म पार्ती नज़त्र का मुळे कीर राममार्थी नज़त्रों का चन्द्रमा हो तो शुस्स विक्रह और चोर मय होता है 🛭 ७६३ 🗈

वर्ममार्गे गते सूर्वे चन्द्रे मोजगते यदि । गृहलामो भवनस्य विज्ञेयो नात्र संगवः ॥ ७१०॥

डोहा—धर्मनार्गा सूर्य छोर मेजनार्गी चन्द्रमा ऐने योग का फल गृद लाव ष मार्गसुल होता है॥ ३६४ ।

## र्ध्यमार्गी के फल-

यर्थमार्गे गने सुर्य चन्हें यमेन्यिन यदि ।

गजलामा भवनम्य तत्र श्रीः मर्वदा छुद्धी ॥ ७१४ ॥

दीका—श्रवंनामाँ सूर्व और मोलमामी चल्द्रमा ऐसे नेग का पत ताम और तक्सी प्राप्ति और सुली होता है। 1'3' 28

घर्रमार्गे गते सुर्ये चले तुत्रैव संस्थित ।

प्रथमं जायने कार्यं तत्र भङ्गो भविष्यति ॥ ७१६ ॥

रीश--अर्थमानी सूर्व और चन्द्रमा दोनों हो तो प्रथम कार्य छिदि होर और पोंडे मह हो जाता है : ३६६॥

अर्थमार्ग गर्न स्यें बन्हे कामांशसंस्थित ।

ेस्दंशिक्तिभवत्तम्य जानीयात्रात्र संशयः ॥ ७१७ ॥

र्राका—श्रेवंनामां सूर्य श्रीर काममामां चन्द्रमा हो नो ऐसे योग का फल सर्व कार्य सिंह होना है। ३६५॥

यर्थमार्थे गते सर्थे चन्द्रे मोजस्थिन यदि।

मृमिलामा सेवेत्तम्य हर्षयुक्तः सुर्वा स्वेत् ॥ ७१ = ॥ टीका-प्रयंगार्गा म्यं श्रीर मोजमार्गा चन्द्रमा ऐने योग का फल स्मिलान व रियेत्रक सुख पाये॥ ४६ = १

### काममार्गी के फल---

काममार्गी गते सूर्य चन्द्रे धर्मे च संस्थिते ।

गजाश्वाश्च विलभ्यन्ते राजसंगानसंभवात् ॥ ७११॥

टीका--काममार्गी सूर्य और धर्ममार्गी चन्द्रमा हो तो हाथी घोड़ा भूमि इनका । ।म श्रीर राजसम्मान पावै ॥ ७६६ ॥

काममार्गे गते सूर्ये चन्द्रे चैवार्थसंस्थिते ।

सकलं जायते तस्य विन्नभङ्गं विनिदिशेत्॥ =००॥

टीका काममार्गी सूर्य और अर्थमार्गी चन्द्रमा ऐवा योग हो तो सब विद्नों का ए होता है ॥ द०० ॥

काममार्ग गते सूर्ये चन्द्रे तत्रैव संस्थिते । विग्रहं दारुणं चैव कार्यनाशं विनिर्दिशेत ॥ =०१॥

रीका-काममार्गी सूर्य श्रीर चन्द्रमा हो तो वित्रह श्रीर कार्य नाश होता है॥=०१॥

काममार्गे गते सूर्ये चन्द्रे मोज्ञगतेऽपि वा ।

रिज्ञो लामो भवेतस्य स्वर्गालाभ विनिदिशेत् ॥ ८०२ ॥ टोका-काममार्गा सर्व और मोतमार्गा चन्त्रमा हो तो राजा ने कोई लाभ प र्ण लाम हो ॥ ८०२ ॥

मोचमागी के फल-

मोजमार्गे गते सूर्ये चन्द्रे धर्मस्थिते यदि ।

हेमलाभो भवेतस्य सर्वकार्य प्रसिध्यति ॥ =०३ ॥

दीका-मोत्तमार्गी सूर्य श्रीर धर्ममार्गा चन्द्रमा हो तो हेम ताम सीर सर्घ सिलि गि है॥ ६०३॥

मोचमार्ग गते सुर्ये चर्धाशे चन्द्रम यदि ।

विफलं तस्य कार्य च चौरराजरियोर्धाः ।। =०१ ॥ दीका-मोत्तमार्गा सूर्य सीर नाममार्गा सम्मारी हो हो होर गरा होर हिन्

ं धो ॥ ५०४ ॥

मोजमार्ग गते सूर्ये चन्द्रे कामिन्द्रिने वृद्धि । सर्वीमिद्धिमवाप्नोति कार्य च जपनेव हि ॥ = ०, ॥ टीका-मोन्नमार्गी सूर्य श्रीर काममार्गी चन्द्रमा हो तो सर्व कार्यसिद्धि श्री जयप्राप्ति हो ॥ ८०४ ॥

मोज्ञमार्गे गते सूर्ये चन्द्रे तत्रैव संस्थिते । विश्रहं दारुणं चैव विवनम्तम्य भविष्यति ॥ ८०६ ॥

टीका--मोत्तमार्गी सूर्य श्रीर चन्द्रमा हो तो दावण वित्रह श्रीर विक्त प्राप्ति हो ॥ ८०६॥

पन्थाराहु व कर्म करने योग्य--

यात्रा खुद्धे विवहि च प्रवेशे नगरादिख ।

ब्यापारेषु च सर्वेषु पन्था राहुः प्रशस्यते ॥ ८०७ ॥

टीका—यात्रा में श्रीर विवाह में श्रीर नगरादि प्रवेश में श्रीर व्यापार श्रपीत सर्व वस्तु के लेने देने में पन्था राष्ट्र का विचार दोता है॥ ८००॥

गर्गादिकों का मुहर्त-

उपः प्रशंसते गर्गः शकुनं च बृहस्पतिः I

चिद्रिरो मन उत्साहं विश्रवाक्यं जनार्डनः ॥ ५०५॥

टीका—गर्ग जी के मत से रात्रि की पिड़ली १ घटी उपाकाल में गमन शुम श्रीर इहस्पित के मत से शुम शकुन श्रीर श्रिहिरा के मत से मन का उत्साह शुम श्रीर जनाईन के मत से ब्रह्मवाफ्य शुम जानिये॥ =०=॥

उपःकालो विना पूर्वं गोवृत्तिः पश्चिमां विना ।

विनोत्तरां निशीयः सन् याने याम्यां विनामिजित् ॥ ८० १॥

टीका--उपा काल में पूर्व को छोड़ कर वाकी दिशाओं में यात्रा करना। गोधूनी में परिचम को छोड़कर, अर्द्धरात्रि में उत्तर को छाड़कर तथा मध्याद्र में दिशाण को छोड़ कर वाकी दिशाओं में यात्रा करना॥ ५०६॥

शुमाशुम बाहन---

यात्मनो जन्मन नुत्राहिनन नुत्रमेव च । एकोकृत्य हरेड्रागं नन्द्रशेषे च वाहनम ॥ ८१०॥ रासभोऽ१वो गजो मेषो जम्बुकः सिंहसंब्र्कः ॥ काकश्चैव मयूरश्च हंस इत्येव वाहनम् ॥ =११॥

रासभे यर्थनाश्रच धनलामश्च घोटके । लच्मीप्राप्तिर्गजाख्ये हि मेषे च मरगां ध्रुवम् ॥ =१२ ॥ जम्बुके स्वस्थलाभश्च सर्वसिद्धिश्च सिहके । योक च निष्पलं कार्य मद्धेर च खुलावहम् ॥ =१३ ॥ हंसे व सर्वसिद्धिः रयाद्वाहनानां फलं स्मृतम् ।

# भ्तानामुपकारार्थं सर्वकालेष्टसिद्धिद्म् । पुरुषार्थप्रदं वृहि करुणाक्तर शङ्का ॥ ८१६ ॥

टोका-श्रीपार्चतीजी श्रोमहादेवजी से प्रश्न करनी हैं कि है प्राणनाथ। दया के समुद्र ! श्रीशम्भा ! जो मुहर्त जिपुर दंत्य के घध में कहे गए हैं जो कि शुभ के देनेवाले, सर्व-कालिक सिद्धि के देनेवाले श्रीर पुरुषार्थ के देनेवाले हैं ऐसे उन मुहर्ती को प्राणिब के उपकार के लिये द्या-निधान शहरजी ! श्राप मुक्तसे वर्णन करिए ॥ द१४-द१६ ।

ईरवर उवाच-

शृणु देवि प्रवच्यामि ज्ञानं त्रैलोक्यदीपकम् । ज्योतिः सारस्य यस्तारं देवानामिष दुर्लभम् ॥ ८१७॥ न तिथिनी च नज्ञत्रं न योगः करणं तथा । कुलिकं यमयोगश्च न भद्रा न च चन्द्रमाः ॥ ८१८॥ न श्रूलं योगिनी राशिनी होरा न तमोग्रणः । ज्यतीपाते च संक्रान्तौ भद्रायामशुभे दिने ॥ ८१९॥ शिवालिखितिमित्येतस्पर्वविच्नोपशान्तये । कदाचिचलते मेरः सागराश्च महीधराः ॥ ८२०॥

टीका—श्रीमहादेवजी उत्तर देते हैं कि है देवि ! तुम सुनो, में तीन लोक के मकारक श्वान को कहता हूँ। जोकि ज्योतिःसार का सार है अर्थात् ज्योतिःशास्त्र के सारांश का सारांश अर्थात् उससे भी महीन है और निश्चय करके देवताओं को भी दुर्लभ है। इस मुहुर्त में तिथि, नवान, योग, करण, कुलिक, यम-योग, काल, चन्द्रमा, दिशाग्रल, योगिनी, राशि अर्थात् लग्न, काल-होरा, तमागुण, ज्यतीपात, संकान्ति, भद्रा और अश्वभ दिन इतने कुयोग इस मुहुर्त में नहीं विचारने योग्य हैं। शिवजी का लिका हुआ यह मुहुर्त सव मकार के विच्नों की शान्ति करनेवाला है। चाहे सुमेक पर्वत सलायमान हो किंवा समुद्र, पर्वत चले, पर ये वाक्य श्वटल हैं॥ ५१७-५२०॥

सूर्यः पति वा भूमौ वहिर्वा याति शीतताम् । निश्चलश्य भवेदायुनीन्यथा मम भाषितम् ॥=२१॥

शिवद्विघटिका मुहुर्त-

# तत्रादौ कथयिष्यामि सुहूर्तानि च पोडश । ग्रणत्रयप्रयोगेन चलत्येव ऋहर्निशम् ॥ =२२॥

टीहा—सूर्य पृथ्वी पर गिरे किंवा अग्नि ठएढी हो व वायु निश्चल हो, ऐसे कर्म हा परन्तु हमारा वाक्य अन्यथा न होगा, ऐसा महादेवजी कहते हैं। आदि में सोलह अर्ग हें सो तीन गुणों के प्रयोग करके दिन रात्रि हे चलते हैं॥ प्रश्-प्रश्रा

## मुहूर्दज्ञान-

रीद्र श्वेतं तथा मैत्रं चार्वटन्च चतुर्थकम् । पञ्चमं जयदेवं च पष्टं वैरोचन तथा ॥ =२३॥ तुरम सप्तमञ्चैव ह्यष्टम चार्सिजनथा । रावगं नवमं प्रोक्त वालवं दशम तथा ॥ =२४॥

दीका—रोद्र ६ श्वेत २ शेत्र ६ चार्यट ६ टाय-य " गराना " हात्र प्रिजित्त म रावण ६ बाल्य ६०॥ व्यस्ट-मन्द्र ।"

विभीषण रुद्रसंत्रं द्वाद्याण्य सन्यन्य । याग्यं त्रयोदश तथे सोग्य शेल निर्वेत्य । १८०० भागीव तिथिसत्र च सविता पाटा १००० । एतानि शोक्तवार्येषु निर्वे । यानि वर्गा गो

रोहे रोहतर आर्थ शते । स्नानदानाविक श्रीतिक श् ज्ञात्वैवं तुरदेवनाम्नि विदिते शस्त्रास्त्रकं साधियेत् । कार्यं स्यादिभिजिनमुहुर्तकवरे श्रामप्रवेशं सद्।।।=२=॥

टीका—रोद्र-मुहर्त में घोर-कार्य शुभ है तथा श्वेत में हाथी-वन्धन शुभ है, मैत्र में स्नान दानादि श्रेष्ठ है तथा चार्वट में स्तम्भन प्रतिष्ठादि शुभ हैं। श्रीर जपदेव में सब कार्य शुभ हैं तथा नेरोचन में राजगदी शुभ है। तुरदेव में शस्त्राभ्यास शुभ है तथा श्रभिजित मुहर्त में श्रामप्रवेश सदा शुभ है॥ =२७-=२=॥

रावगो साधयेद्वैरं गुद्धकार्यं च बालवे ।
विभीषगो शुभं कार्यं यन्त्रकार्य सुनन्दने ॥ =२१ ॥
याम्ये भवेन्मारणकार्यसुत्रं
सौम्ये सभायासुपवेशनं स्यात् ।
स्त्रीसेवनं भार्शवके सुहूर्ते
सावितृनाम्नि प्रपटेत्सुविद्याम् ॥=३०॥

टीका—रावण में वैरसाधन, वालव में युद्धकार्य, स्त्रोर विभोषण में शुभ कार्य तथा मन्द्रम में यन्त्र अर्थात् पैच चलावे। याम्य में सारण कार्य करे, सीम्य में सभाप्रवेश करे तथा भागव में स्त्रीप्रसङ्ग करे श्रीर सावित्र सुहर्त में विद्या पड़े॥ प्रश्-प्रश् ॥

वारपरत्व से भृहतींदय ज्ञान-

उदये रौद्रमादित्ये मैत्रं सोमे प्रकीर्तितस् । जयदेवं क्रजे वारे तुरदेवं बुधे स्मृतस् ॥ ८३१ ॥ रावणं च छरौ ज्ञेयं भागीवे च विभीषणाम् । शनौ याम्यं मुहूर्तं च दिवारात्रिप्रयोगतः ॥ ८३२ ॥ दिनादौ यत्रवर्तेत राज्यादौ तदनन्तरस् । दिनान्ते यः समायाति तस्मादेकान्तरेण वै ॥ ८३३ ॥

टीका—रविचार के उदय में प्रथम रोझ-सुहर्त का प्रवेश, सोमवार के उदय में अपनेय श्रीर पुछवार के उदय में अपनेय श्रीर पुछवार के उदय में अपनेय श्रीर पुछवार के उदय में तुरदेव होता है।

शहरात के बदय में रावण मुहूर्त, शुक्त को उदय में विभीपण्संहक श्रोर शनीश्चर के उदय में याभ्य मुहूर्त होता है। इसो कम से दिन रात्रि के कम से मुहूर्त वास जानिये। दिनमान में सोलह का भाग देना जो लच्च मिले, वहीं मुहूर्त का प्रमाण जानिये। श्रीर दिनमान को साठ में घटा देना जो शेष रहे वही रात्रिमान है। उसमें श्रीर दिनमान को साठ में घटा देना जो शेष रहे वही रात्रिमान है। उसमें सोलह का भाग देकर लच्च मिले उसी के प्रमाण से रात्रि में भी सोलह मुहूर्त होते है। सोलह का भाग देकर लच्च मिले उसी के प्रमाण से रात्रि में भी सोलह मुहूर्त होता है। दिन रात्रि के प्रयोग से दिन के आदि में जो मुहूर्त हो उससे दूसरा रात्रि को होता दि। श्रीर जो मुहूर्त हो इकर रात्रि के श्रन्त में होता है वह एक मुहूर्त छोड़कर रात्रि के श्रन्त में होता है वह एक मुहूर्त छोड़कर रात्रि के श्रन्त में होता है वह एक मुहूर्त छोड़कर रात्रि के

## गुणों का वास-

# एरुसोमिद्ने सत्त्वं रजश्चाङ्गारके भृगौ । रवौ मन्दे बुधे वारे तमो नाडीचतुष्टयम् ॥ =३४॥

टीका—गृहस्पति और सोमचार के उद्देप में दो मुहुर्त तक सतोगुण मा नियास, महल पा शुक्र को दो मुहुर्त तक रजोगुण का वास होता है। तथा रिव्यार, शनेदनर बोर गुध्योर को दो मुहुर्त तक तमोगुण या वास जानना साहिए ॥ ८३४॥

# गुर्गों वे. वर्ग--

सत्त्वं गौरं रजः श्याम तामस कृष्णमेव च । इम वर्णे विज्ञानोयात्यत्वादीनां प्रयोदित्य ॥ ==: ॥

टीका—बतोगुण गोर धर्धात् गोरावान र रहोगुण दशकार्य र हमा । दर्श है, ने पर्ण सहपादि धर्यात् स्थोत् स्थोत् स्थापि प्राणितिहे । हा ।

# गुणों ला पत-

सत्त्वेन साध्येतिका रजना धननगरनाः। तमना हेद्येदादि साध्येन्याः राजीयः =ः

रीशा—सर्तेश्वरः स्विद्धाः । स्विद्धाः । स्वतः । स

## यङ्गमुहूर्त---

तिथयः पत्तराणिताः सप्तभिर्माजिताश्च ताः । वाराः स्त्रविद्विराणिता वस्तमिश्चैव भाजिताः ।

वतुर्रं गयोनि मान्यङ्ग (६) भाजितानि यथाक्रमम् ॥ ५३७॥

टीका-जिस तिथि में यात्रा करना चाहे उसे १४ से गुणा करके सात का भाग दे श्रीर जो बार हो उसे तीन से गुणा करके श्राठ का भाग दे श्रीर नज़त्र को बार से गुणा करके ६ का भाग देना फल श्रागे लिखे मुताबिक कहें॥ =३७॥

### फल-

पीडा स्यात्रथमे शून्ये मध्यशून्ये महद्भयम् । अन्त्यशून्ये तु मरगां त्र्यङ्के च विजयो भवेत् ॥ ८३८॥

टीका-प्रथमतिथि के भाग का ग्रस्य वचे तो पीड़ा श्रीर वार के भाग में ग्रस्य को तो बहुत भय हो, नज़त्र के भाग में ग्रस्य हो तो मरण हो श्रीर तोनों जगह श्रह्म वर्षे तो यिजय हो ॥ =३=॥

## अमणाडल मुहूर्त—

सूर्यभाद्गणयेचान्द्रं सप्तिभगिगमाहरेत् । त्रिपट्के भ्रमणं चैव दिःसप्ते महदाहलम् ॥ ८२१ ॥ प्रयमं पञ्च चत्वारि चाहलो नास्ति निश्चितम् । च्याहले ताहनं प्रोक्तं भ्रमणे कार्यनाशनम् ॥ ८४० ॥

टीका—सूर्य के नत्तत्र से चन्द्रमा के नत्तत्र तक गिनकर सात का भाग दे, ३।६ शेप वर्च तो अमण और २।७ थेप वर्च तो महदाडल योग होता है और १।४।४ शेप वर्च तो श्राढल नहीं होता श्राडल में ताडन और अमण में कार्यनाश फल जानिये। इसे यात्रा में विचार करे॥ =३६-=४०॥

हैवर मुहूर्त---

सूर्यभाद्गणयेचान्दं पद्मादितिथिवारसक् । नवभिस्तु हरेद्वागं सप्तशेषे तु हैवरम् ॥ ८४९ ॥ र्धका-सूर्य के नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र पर्य्यन्त गिन के उसमें परिवा से तिथि को संख्या जो हो वह छोर वार सबको एक में मिला के नव का भाग देने से ७ शेप बच्चे तो हैवर योग होता है वह यात्रा में शुभ कहा है॥ ८४१॥

घवाड सुहूर्त--

सूर्यभाद्गणयेचान्द्रं त्रिष्ठणं तिथिमिश्रितम् । नवभिस्तु हरेद्वागं त्रोणि शेषं घवाडकम् ॥ ८४२ ॥

दीहा-सूर्य के नल्लात्र से चन्द्रमा के नल्लात्र तक गिनकर उसे तीन से गुणा फर तिथि मिलाय नय का भाग दे जो तीन यचे तो घवाड्क मुहूर्त होता है ॥ ८४२॥

टेलक मुहर्त--

सूर्यभादुगणयेच्चान्द्रं तिथिवागं च मिश्रितस् । सप्तभिस्तु हरेद्वागं नवशेषे तु टेलकस् ॥ ८४३॥

दोका-सूर्य के नज्ञत्र से चन्द्रमा के नज्ञत्र तक गिन कर उसमे तिथि श्रोर पार जोड़ देना श्रोर ७ का भाग देना १ शेप वचै तो टेलक मुहर्त होता है ॥ ८४३ ॥

गौरव मुहर्त-

स्र्यभाद्गणयेचान्द्र तिथिवारं च मिश्रितम् । अर्कसंस्यैर्हरेद्धागं नवशेषे त गौरवम् ॥ = १४॥

टीका—सूर्य नत्तत्र से चन्द्रमा का नत्तत्र गिनवर उसमें निधि पार जोड देना श्रीर १२ का भाग देना जो ६ शेष वचें तो गोरव मुहर्न दोता है ॥ मध्य ॥

इनका फल-

भवेशे गौरवं दद्यान्निर्गमे हैवर तथा।

तस्करे टेलकं दद्याद्घवाड सर्वकर्मसु ॥ =१४ ॥

दीका-प्रवेश में गीरव मुहर्न, यात्रा के वेवर मुहर्न तरका में टेलक मुहर्न, तदा सप कार्यों में घदाङ मुहर्न देना ॥ ८८६॥

वार के झनुसार का गएन--

गुरा शनो खो भीमे गुना वे विक्राः स्वरः।

श्रात्यवारपु वामन्त्र स्वर्धां सुन्नः स्वतः ॥ ५,८ ।

निर्गमे वामतः श्रेष्ठः प्रवेशे दिन्तगाः शुभः । यः स्वरः स च नासात्रे योगिनां मतभीदृशम् ॥ ८४७॥

टीका-गुरु, शनि, रवि श्रीर भोम इन चारों वारों में दिन्निण स्वर चले तो श्रवेश करने में श्रुभ हो श्रीर सोम, बुध श्रीर शुक्त इन वारों में वामस्वर चले तो गमन में अष्ठ है ऐसा स्वरविचार योगियों के मत से कहा है ॥ ८४६-८४०॥

## वारानुसार छाया-शकुन-

यहौ पादा बुधे स्युर्नव धरणिखते सप्त जीवे पदानि । ज्ञेयं चैकादशार्के शन्शिशिशृयपु शोक्तमर्थे चतुष्कम् ॥ तिस्मन्काले सुहूर्ते सकलग्रण्यते कार्यसिद्धिः शुभोक्ता । नास्मिन्पञ्चाङ्गशुद्धिनं खलु शशिवलं भाषितं गर्गसुख्यैः॥=१=॥

टीका-ग्रधवार में आठ पाद ( पेर ) अपनी छाया हो तो गमन करे, मीम वार को नव पाद हो तो गमन करे, गुरुवार को ७ हो तो, रविवारको ११ हो तो गमन करे, शिन सोम और शक में चार पाद हो तो गमन करे इस सर्वग्रस्युक्त मुहूर्त में उत्तम कार्य की सिद्धि कहा है। इसमें चन्द्रवल, पञ्चाइशुद्धि आदि न देखे यह गर्ग आदि मुनियों ने कहा है। इसमें चन्द्रवल, पञ्चाइशुद्धि आदि न देखे यह गर्ग आदि मुनियों ने कहा है। इसमें चन्द्रवल, पञ्चाइशुद्धि आदि न देखे यह गर्ग आदि

### काकशब्द शक्तन का फल-

काकस्य वचनं श्रुत्वा पादच्छायां तु मापयेत् । त्रयोदशयुतां कृत्वा ष भिर्भागं समाहरेत् ॥ ८४९ ॥ लाभः खेदस्तथा सौक्यं भोजनं च तथागमः । च्यशुभं च क्रमेणैव गर्गस्य वचनं यथा ॥ ८४०॥

टीका-काक का शब्द सुन के अपये पैरों की छाया नांप के १३ और मिला के ६ का भाग दे जो शेष बचे उसका फल-१ बचे तो लाभ, २ में खेद, ३ में सुख, ४ में भाजन, ४ में धनमाप्ति और पूरा भाग लगं जाब तो अग्रुभ हो यह गर्ग सुनि, का बचन है ॥ ८४६-८४० ॥

## काकशब्द शकुनान्तर-

काकस्य वचनं श्रुत्वा तृगामुत्थापयेत् कृतः । त्रयोदशयुतं कृत्वा एकहीनं तु कारयेत् । सप्तमिस्तु हरेदु भागं शेषाङ्गे फलमादिशेत् ॥=४१॥

दोका-काक के शब्द को सुनक्षर पृथिवी पर से तृण उठाकर जितना श्रह्मुल हो उसमें १३ मिला कर एक हीन करे श्रीर ७ का भाग दे जो शेष वचे उसका नोचे लिये श्रमुसीर कल कहना॥ = ११॥

### फल---

लामो नष्टः प्रियं सौख्यं भोजन प्रियदर्शनम् । कलहो मरगां चैव फलन्येतानि निर्दिशेत् ॥ = ४२ ॥

पत शेष का फल लाभ, दो शेष बचे तो नाश तीन शेष बचे तो विय का स्या ही, चार शेष बचे तो उत्तम भाजन मिले, पांच शेष बचे तो विय दर्शन हो, ६ शेष बचे तो कलह सुगड़ा हो खीर सात शेष बचे तो मरण फल कहना ॥ =>> ॥

पिङ्गल शब्द शकुन-

उछासः किल्विले चैव चिलिल्यां भाजनं तथा । वन्धनं खिटुखिट्टो स्यात्कुक् शिब्दे महद्रयम् ॥ = ५३ ॥

टीका—जो कि किल्विल शब्द हो तो उल्लास (श्रानन्ड) होता है जीर चिरित्त शब्द हो तो उल्लास (श्रानन्ड) होता है जीर चिरित्त शब्द हो तो दन्धन जीर पृष्ट भित्त होता है। इस्ट ॥

छिकानुसार पादच्छापा गत्ननुधिरह्यकास्वरं श्रुत्वा पादच्छापां च कारपेत्।
त्रयोदशयुतां कृत्वा चार्टामर्भागमाहोन्।। = १२।।
लामः सिजिह्शिनशोको भप श्रीर्ह्यनिष्यते।
क्रमेगोव फल तेप गरीग च प्रश्रीदन्दिन ॥ = १३००

टीका--र्शिक का शब्द सुनकर अपने पैर की छाया नापकर १३ मिलावे आठ का भाग दे, शेप का फल कम से यह है--१ में लाभ, २ में सिन्डि, ३ में हानि, ४ में शोक, ४ में भय, ६ में लदमी,७ में दुःख और ८ में निष्फल,ऐसा गर्गमुनि ने कहा है ॥८४४-८४॥

## छिका शकुन-

छिकाप्रश्नं प्रवच्यामि पूर्वस्यामशुभं फलम् ।

ग्राग्नेय्यां शोरुहुःखं स्वाहरिष्टं दिन्निगो तथा ॥ ८ ॥
नैऋ त्यां च शुभं प्रोक्तं पश्चिमे मिष्टमन्नगम् ।

वायव्ये धनलाभस्तु उत्तरे कलहस्तथा ॥ ८ ॥
ईशान्यां च शुभं ज्ञेयमात्मिहिका महद्रयम् ।

ऊर्चः चैव शुभं ज्ञेयं मध्ये चैव महद्रयम् ॥ ८ ॥

ग्रासने शयने व दाने चैव तु भोजने ।

वामाङ्गे पृष्ठतश्चैव पट् छिकाश्च शुभावहाः ॥ ८ ॥

टीका--प्यादि कम से दिशाओं में होने वाले छाँक का फत-पूर्व की छाँक श्रशम, श्राग्नेय की शोक दु ख, दिल्ण, को श्रिरिए, नैर्क्युट्य की श्रुम, पश्चिम की मिएमलण, वायव्य की धन दायक, उत्तर की कलहकारक, ईशान्य की श्रुम दायक श्रीर श्राप्ती छाँक यहुत मय देती है। ऊपर की छाँक श्रुम, मध्य की छाँक में बड़ा भय होता है। श्रीर श्रासन में, सोने में, भाजन में, वाई श्रीर या पीछे हो तो ये ६ श्रुम जानिये॥ ८१६-८१॥

## खञ्जन दशर्न-

वित्तं ब्रह्मिण कार्यसिद्धिमतुलां शके हुताशे भयं याम्ये मित्रवधः ज्ञयश्च निर्द्धते लाभः समुद्रालये । वायव्ये वरमिष्टमन्नमशनं सौम्येऽर्धलाभस्तथा ईशान्ये मरणं ध्रुवं निगदितं दिग्लज्ञणं खञ्जने ॥ ८६०॥

टीका--आकाश में खड़रोट देखे तो धनमाप्ति, पूर्व में कार्य सिद्धि हो, आग्नेय में अभिन का भय हो, दक्षिण में मिक का वध हो, नेऋ त्य में वय, पश्चिम में दर्शन

हो तो ताम, वायव्य रं. सुन्दर मीठा भाजन, उत्तर में भनपाब्ति, ईशान में मरण, पेसा राजरीट के दिशाओं में दर्शन का फल है॥ ८६०॥

ग्रन्यच---

भन्नेषु गोषु गजवाजिमहोरगेषु

राज्यप्रदः कुशलदः शुचिशाद्धनेषु ।

भस्मारिथकेशतुपचर्धनखेषु दृष्टः

हुःखं ददाति वहुगः खलु खन्नरीटः ॥ ६१॥

दीका--क्रमल के फूल पर, शो पर, हाथी पर, घोड़ा पर, बड़े सर्प पर, वैठा पत्तीर देखें तो राज्य प्राप्ति । पचित्र शृक्षि में देखें तो कुशल । भस्म, हाड़, देश, तुप वर्म, नव इत्यादि पर देखें तो निश्चय बहुत दुःख मिले । यह फल विशेष करके हरतार्क में प्रथम दर्शन का है ॥ ६६१॥

पन्नी का पतन और सरट का आरोहण-राज्यं तु शिरिस ज्ञेयं ललाटे वन्धुदर्शन६। भूमच्ये राजसामानमुत्तरोष्ठे धनज्ञयम् ॥ ८६२ ॥ थपरोष्टे धनैश्वर्य नासान्ते व्याधिविडनष् । थायुष्यं द्विगो कर्णो बहुलामस्त वामके ॥ = ६३॥ यद्गाोर्तु वन्धनं ज्ञेयं सुजे सूपतितुख्यता । राजन्नोभं तथा वामे कराठे रात्रुविनाशनम् ॥ = ६४ ॥ स्तनदये च दुर्भारयमुद्रे मराडनं शुभय्। प्रजोनाराः पृष्ठदेशे जानुजङ्घे शुमावहम् ॥ ८६५॥ करद्वे वस्त्रलासः एकन्वयाविजयी सवेत्। नामो बहुधनं प्रोक्तर्वारचेव हयादिकम् ॥ = ६६॥ द्विगो मिणवन्धे च यननापो धनजयः ! मिण्यिनचे तथा वामे कीर्निहिष्टि धनप्रदम् ॥ = ६७॥ नखेषु धनलार्भ च वको मिष्टात्रमोजनम् ।

ग्रह्मयोर्चन्धनं ज्ञेयं कशान्ते मरगं भ्रुवम् ॥ =६= ॥

थथ्वा तु दिल्गे। पादं वामे वन्ध्रिवनाशनम् ।

स्त्रीनाशः स्यात्पादमध्ये पादान्ते मरगं भवत् ॥=६६॥

पल्याः प्रयत्ने ज्ञेयं सरदस्याधिरोह्गे।

यात्रोद्यतमनुष्यस्येतन्त्रुमाणुमसन्त्रम् ॥ =७०॥

तिलमापादिदानं च स्नात्वा देयं द्विजन्भने ।

पिनाक्तिनं नमस्कृत्य जपेन्मन्त्रं पडज्ञरम् ॥ =७१॥

शतं सहस्रमथवा सर्वदोपनिवर्हगाम् ।

शिवालये प्रदद्याद्वे दीपं दोषोपशान्तये ॥ =७२॥

टीका—मनुष्यों के नमन-समय में ऋत पर पत्नी राधान लिपकली गिरे अथम गिरगिट चढ़े तो श्रभाशुभ स्तनक फल स्थानानुसार इस प्रकार कहना ॥

६ शिर पर राज्य प्राप्ति

२ ललाट पर चन्धुदर्शन

३ शुकुटी पर राज्यसम्मान

४ उत्तरोष्ट पर धनदाय

४ अधरोष्ट पर घन छोर ऐस्वर्य

६ नासिका पर व्याधिपौद्धा

७ दक्षिण कान पर प्रायुत्य

प्यार्थे कान पर बहुत लाभ

६ नेत्रों पर चन्धन

१० वांद्व पर राजासन

११ वाम बाहु पर राज्यभय

१२ कराठ पर शञ्चनाश

६३ स्तनी पर हर्भाग्य

६४ ६ टर पर शुभमग्डन

१४ पृष्ट पर चुकिनाश

६६ जानुखों पर शुभ

१७ टांघाओं पर शुभ

६= दाधों पर वहालाभ

१६ फन्धो पर विजय

२० नाभि पर यहुधन

२१ उक्त पर घोड़ा आदि की सवारी

२२ दाहिना पहुंचा पर धनतय

२३ वाम मिण्यन्य पर फीर्ति

२४ तरा पर घनलाभ

२४ मुरा पर मिए। प्र-भाजन

२६ टमनीं (पैर की गांठ) पर वन्धन

२७ केशों पर मरण

२८ दाहिने पाँच पर मार्ग चलमा

२६ वाम पाँच पर वन्धुनाश

२० पाव्मध्य पर स्थीनाश

टीका-छिपकलो श्रद्धों पर गिरे श्रथमा गिरिगट चढे तो सचेल रनान करके तिल श्रीर उड़र ब्राह्मण को दान दे श्रीर शिव को तमस्कार करके १०० श्रथवा एक हजार शिव मन्त्र जिपे श्रीर शिव के मिन्द्रिर में घृत का दीपक दोप की शान्ति के लिये वाल कर रखे ॥ द्वर- ५०२॥

### अङ्गस्फ्ररग्--

मनुस्वाच-वृहि से त्वं निमित्तानि त्रशुभानि शुभानि च । सर्वधर्मभृतां श्रेष्ठ त्वं हि सर्व विबुद्धचसे ॥ ८०३ ॥ टीका--मनुजी मत्स्य भगवाम के प्रति प्रश्न करते हैं कि हेधर्म धारियों में श्रेष्ठ ! श्रद्धस्तुरण का शुमाशुभ फल वर्णन कीजिए ॥ ८०३ ॥

यद्गस्य दिल्ला भागे प्रशस्तं स्फुरणं भवेत् ।

थप्रशस्तं तथा वामे पृष्ठस्य हृदयस्य च ॥ =७१॥

र्धामा-अद्गरकुरण दिल्लामाग में श्रम और वाममाग वा पृष्ठमाग वा हुदय न

थर्थन कहा है ॥ =०४॥

यङ्गानां स्पन्दनं चैव शुभाशुभविचेष्टितम् । तन्मे विस्तरतो बृह्धि येन स्थात्तद्विधो भुवि ॥ ५७५ ॥

टीका--मनु प्रश्न करते हैं कि, श्रद्ध के स्थान के स्फुरण का सुभासभ फल दिनार विरत्तार सिट्त वर्णन की जिये ॥ =७४ ॥

## मत्स्य उवाच-

पृथ्वीलामः भवेनमुध्नि ललाटे रविनन्दन ।
स्थानग्रेष्ठि समायाति भूनसोः प्रियमङ्गमः ॥ = ७६ ॥
मृत्यलिव्धश्वात्तिदेशं दृष्यान्तं धनानमः ।
उत्कराठो प्रामे मध्ये दृष्ट राजन् दिवनग्रेः ॥ = ५० ॥
दृष्वन्धने संद्रोरं च जय गीयमद्राप्तुगत ।
योपिहामोध्याद्गदेने भवागान्ते विदृष्टि ॥= ५= १

नासिकायां प्रीतिसील्यं प्रियाप्तिरघरिष्ठयोः ।

कुतारे तु शोरयलाभः स्याद्दोगगृद्धिरथांसयोः ॥५७१॥

सुहुच्छू छरच वाहुभ्यां हस्ते चैव धनागमः ।

पृष्ठे पराजयः सन्धो जयो वजःस्यले भवेत् ॥५५०॥

कुजिस्यां प्रीतिरुद्धिष्ट्छा स्त्रियाः प्रजननं भगे ।

स्थानभ्रं यो नामिदेशं यन्त्रे चैव धनागमः ॥ ५५१ ॥

जानुसन्धो परेः पान्धिविलवद्धिर्भवेन्नुप ।

एकदेशं भवस्यामी जङ्घाभ्यां र्यानन्दनं ॥ ५५२ ॥

उत्तपस्थानमापनोति पद्भ्यां प्रस्कुरगो नृप ।

यलाभरचाध्यगमनं भवत्यादतले नृप ॥ ५५३ ॥

- १ मस्तक सङ्घरण से पृथ्वीलाभ हो।
- २ तालादरफ्रमण से स्थान की दृष्टि।
- ३ अनुदी में प्रियदर्शन।
- ४ नेत्रों में भृत्यलाम्।
- ४ नेत्रों की कोरों में श्रनप्राण्ति।
- ६ कग्डमध्य में राज्यवाप्ति।
- ७ हरवन्यन में युद्ध में जाने से जय।
- म श्रपादृद्य में खीलास।
- ६ कर्णान्त में प्रियमित्र की सुधि।
- १० नासिका में भीनि मुख।
- ११ श्रघरोष्ट में वियवस्तु की ब्राप्ति ।
- १२ कगड में एष्ट्रयंश्रान्ति।
- १६ कन्यों में भोगदृदिप्राणि।
- १४ दोनों बाहु में मित्र-मिनाव।
- १४ दोनों हाथों में घनशाप्ति।
- १६ पृष्ठ में दूसरे में पराजय।
- १७ उरस्थल में धन ब्रांप्ति।

६ इति में जयप्राप्ति १६ शिश्न इन्द्रिय में स्त्रीप्राप्ति । २० नामि गे रथानश्रंश । २१ श्रांतों मे धनप्राप्ति । २२ जानुसन्धि में चलवान् शत्रुत्रो से सन्धि । २३ जया में एक देश का स्वामी हो । २४ पारों मे उत्तम स्थान की प्राप्ति । २४ तनुश्रो मे झलाम श्रोर गमन ।

स्तियों का यज्ञस्क्षरण—
लाञ्छ्नं पीठवं चैव ज्ञेयं रक्तरणवत्तथा ।
विपर्ययेण विहितः सर्वस्त्रीणां विपर्ययः ॥ ==४॥
दिन्तिगोऽपि प्रसस्तेऽङ्गे प्रसस्तं स्यादिशेषतः ।

दीका-स्त्रियों का छद्गस्फुरण अ्मध्य और पृष्ठ में हो तो पुरुषों ही के समान फा कहा है परन्तु और सब श्रद्ध पुरुषोंसे विषयीत अर्थात् वाम श्रद्ध स्त्रिया दा गुन कहा है ॥ ५६४ ॥

श्रानिष्टितिहोप प्रमे दिज्ञानां कार्य प्रस्तस्य च निन्दितस्य । श्रीनिष्टिनिहोप प्रमे दिज्ञानां कार्य प्रवर्शीन तु तर्पण स्यात् !!==!!! टोका--श्रीनष्ट फला के निवारण टेतु ब्राह्मणां को तस करावे, स्वर्श वान --

नेत्ररपुर्या-

 पलक में स्फुरल्हों तो युद्ध में वरावर पराजय हो। ये सवफल वामनेश का स्वित्र के श्रीर दिल्ला नेश का पुरुषों के विचार करना (उसके विपरीत स्त्रियों के किरे जानना) ॥प्रदेश।

त्रिश्लयन्त्र—

# रोगिणश्च कुजाद्यर्जं दिनाद्यर्ज् च युद्धतः । कृत्तिकागमने दद्यादन्यत्र रविदीयते (?)॥ ==ण।

टोका-रोगों के प्रश्न का त्रिश्ल मध्यात्र में जिस नत्त्र में महल हो तिसको भी श्रीर चन्द्रमा जिस स्थान विषे यन्त्र में हो सो फल देवे इस प्रमाण से श्रागे फल जातिये। युद्ध में जाना हो तो दिवस नक्त्र से सूर्व नक्त्र तक गिने श्रीर गमन करना हो तो छित्तका से दिवस नक्त्र तक गिने श्रीर दूसरे कमों में सूर्य नक्त्र से चन्द्र नक्त्र तक इस कम से जानना ॥ ८००॥

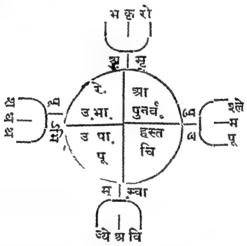

# ंत्रिश्रूलाग्ग्रे भवेन्सृत्युर्भध्यमं बहिरप्टके ।

लाभं दोमं जयोरोग्यं चन्द्रगर्मेषु सम्मतम् ॥ ८८८ ॥

टीका--त्रिग्रल के श्रयमाग में दिवस नत्त्रत्र हो तो मृत्यु श्रीर वाहिरी श्र<sup>एक में</sup> हो तो मध्यम श्रीर मध्याएक में हो तो लाभ त्त्रेम जय श्रारोग्य ये सव फल जानिये॥ प्रद्रा

गमन कि लग्न— चरलग्ने प्रयातव्यं दिस्वभावे तथा नरैः । लग्ने स्थिरे न गन्तव्यं यात्रायां द्वेममीप्स्रुभिः ॥८८॥ टीका--मेप कर्क तुला मकर ये चरलग्न श्रोर मिथुन कन्या धन मीन ये दिस्वभाव लग्न इन श्राठों में गमन करना श्रम फलदायक है श्रीर वाकी चार लग्न स्थिर है उनमें गमन न करे॥ प्रष्रश

### दूसरा प्रकार---

लग्ने कामु कमेषतौलिगमने कार्य विलम्बान्नुणां पञ्चत्वं मकरे तथैव च घटे तद्धत्फलं वृश्चिके ॥ सिंहे कर्कटके वृषे परिगतः सर्वार्थिसिद्धि लमेत

दन्यामीनगतस्तथैव मिथुने सौस्यं शुभान्नं वसु ॥=१०॥

टीका-धन मेव तुला इन तीनो लग्नो में गमन करे तो कार्य में विलम्ब हो श्रीर किर कुम्म वृश्चिक ये तीनो लग्न मृत्युकारक है, सिंह कर्क वृप इन तीनों में कार्य सिंदि हो, कन्या मीन मिथुन ये लग्न शुम श्रिज्ञ, सोरप श्रीर धन के दायक गनना ॥६०॥

्र द्वादश स्थानों के अनुसार गमनलग्न मे ग्रहवल— प्रथमस्थान—

जन्मस्थं चाष्टमं त्याज्यं लग्नं द्वादशमेव च । भहाणां च बलं वीच्य गच्छेहिग्विजय नृपः ॥=९१॥

टीका—लग्न, श्रष्टम श्रीर द्वादश में पापत्रद को छोट् कर श्रद्यत देग कर गरन करें तो दिग्यजय श्रीर कार्य सिद्धि हो ॥ ८६६ ॥

स्थाने यदा स्युर्ग रुपोग्यशुक्राः सिध्यन्ति कार्याणि व पदमेउति । राज्ञः पदं वा सुलदेशलाभं मासस्य मध्ये ग्रह्भावयुक्तरः ॥= १ ॥

टाका-लग्न में गुर अध्या युच गुक्त है। तो पाच दिवस है १ घट, एक मार्क है राज्यपद सुख किया देशलाम हो ॥ =धर ॥

तुसरे स्थान के पर---

जीवो बुधो वा भृष्ठनन्दनो वा स्थाने हिर्दार गमनस्य उन्हे । स्वस्त्रलाभं व तुर्फ़लाभ मानस्य मध्ये न बतुर्दरी है । । । टीका--दूसरे स्थान में गुरु बुध श्रथमा श्रुक हों तो वस्त्र श्रीर तुरह लाभ, पक माल के मध्य में है।, चीदहवें दिवस में नहीं हो ॥ मध्य ॥

कूरा घनस्था रविराहुभौमाः सोरिश्च केन्नुस्त्रिभिरेव मासैः । वित्तस्य नाशंच ददाति मृत्युं सत्यं हि वाक्यं मुनयो वदन्ति॥=१४॥

टीका—हूसरे स्थान में रिव श्रथवा राष्ट्र महल शनि केतु इनमें से कोई भी क्र श्रद्ध हो तो तोन मास में मृत्यु श्रोर वित्तनाश हो, यह मुनीश्वरों ने सत्य वाक्य कहा है॥ प्रश्रा॥

## तृतीय स्थान के फल-

स्थाने तृतीये ग्रुरुभागीयों च सोमस्य सृतुर्च निशापतिश्च ।
करोति कार्य सफलं च सर्व पच्छयेनापि दिनत्रयेण ॥ ८१ ॥
टीका—हतीय स्थान में ग्रुरु शक्त श्रथवा चन्द्र द्वव हों तो हो पच श्रथवा तीन
दिन में कार्यसिद्धि हो ॥ ८६४ ॥

## चतुर्थ स्थान-

कूरारचतुर्थे गमने यदा तु न स्युरच शेषाः शुभदा हि कार्ये । तत्रापि दैवेन भवेच सिद्धिर्मासत्रयेणापि दशाहमध्ये ॥ =१६॥

टीका—यदि यात्रा के समय क्र्र श्रद्ध जो कहे हैं उनमें से कोई श्रद्ध चतुर्थ स्थान में हो उसे छोड़ कर श्रेप श्रद्ध श्रुभ हों तथापि दैवयोग करके तीन मास या दश दिन के मध्य में कार्यसिद्धि हो॥ ८६६॥

### पञ्चम स्थान--

ग्रुरुप ग्रुरचन्द्रबुधौ यदा स्याच्छुमे च लग्ने तु स्रुते च युक्ताः । कुर्वन्ति कार्यस्य च सिद्धिमिष्टां मासदयेनापि वदन्ति सत्यम् ॥ १९७॥

टीका-गुरु शुक्र चन्द्र श्रीर बुध ये चारों शह पञ्चम स्थान में हों तो शुभ हो श्रीर दो मास में श्रभीएकार्यं की सिद्धि हो ॥ ८६७ ॥

### पष्ट स्थान--

जीवश्च शुक्रश्च व्रधश्च पष्ठे करोति योत्रां सफलां विलग्नात्। पद्मद्रयेनापि वदन्ति सत्यं सौम्यर्वसंस्थः सवलश्च चन्द्रः॥ ॥ ६९ ६॥ टीका—गुरु शुक्त और बुध ये ब्रह षष्टस्थान में हो तो यात्रा करने से कार्य सफल श्रीर मृग नज्ज का चन्द्रमा उस स्थान में हो तो सकल कार्य एक मास में सिंद्र हो॥ मध्म॥

### सप्तम स्थान---

वेत्सप्तमस्था ग्रुरसोमसौम्याः कुर्वन्ति यात्राविजयं नृपाणाम् । सर्वे नृपास्तस्य भवन्ति वश्या मासद्रयेनापि च पञ्चभिर्दिनैः॥ = १ १॥

टीका—गुरु, सोम श्रीर बुध सन्तम स्थान में हों तो यात्रा मे विजय हो ौर सर राजा दो मास वा पांच दिवस में उस राजो के वशीभृत हेां॥ ८६६॥

### अप्टम स्थान---

मूराश्च सर्वे यदि लरनकाले सृत्युस्थिता सृत्युक्ररा भवन्ति । सौम्यो ग्रह्म भृगुनन्दनो वा दीर्घायुषं सृत्युक्तरञ्च चन्द्रः ॥६००॥ टीका—यदि लग्न से अप्रम स्थान में कृर ब्रद अर्थात् शनि रिव भीम राष्ट्र वेतु हैं तो सृत्यु कारक और ये नहीं सौम्यबह हैं। तो धानु की मृद्धि परन्तु चन्द्र तो सृत्यु-कारक जानना ॥ ६००॥

#### नवम स्थान-

स्थिता यदि भवन्ति हि पापलेटाः प्रयाणकाले च तथें चन्द्रमाः ।
जियं वै सवले च चन्द्रे मासत्रयेणापि दिनेद्दे चतु भिः ॥ ६०६॥ दीका—यदि याचावाल से नवम स्थान से पापका तथा चल्रमा है। दे र च ह त हो तो तीन सास और चार दिन से दार्थितिर हो। १८८। स्थितो वा यदि जीवशुक्रो सोगम्य स्तृर्थित लग्नरा है। वे चरे वा यदि वा स्थिर वा वार्थिय सिलिय् को का लाह ६०० दिवा स्थिर वा वार्थिय सिलिय् को का लाह ६०० दिवा स्थिर वा वार्थिय सिलिय् को का लाह है। दे वा स्थिर हो वा वार्थिय सिलिय् के का का लिए है।

### स्वरिद्यासः -

स्थिताः पापलगाग्त सामाः हर्गनः रार्थः गनिर्वन्तरः । ने बरे वायदि या स्थित्वा गनप्रवेद्द्रि च बेर्गाः च २००० टीफा—ट्र्सरे स्वान में गुरु बुध श्रवता श्रुत हैं। तो वस्त्र श्रीर तुरङ्ग लाम, पक माल के मध्य में हैा, चीदहर्वे दिवस में नहीं हो ॥ ८६३ ॥

कृरा घनस्था रविराहुमोमाः सौरिश्च केत्रुश्चिमिरव मासैः । वित्तस्य नाशंच ददाति मृत्युं सत्यं हि वाक्यं मुनयो वदन्ति॥=१४॥

टीका—हुसरे स्थान में रिव श्रयचा राष्ट्र महल शनि केतु रनमें से कोई भी क्र श्रद हो तो तोन मास में मृत्यु श्रोर वित्तनाश हो, यह मुनाश्वरों ने सत्य वाक्य फहा है॥ ८६४॥

## तृतीय स्थान के फल-

स्थाने तृतीये ग्ररुभार्गायौ च सोमस्य सृतुर्च निशापतिरच । करोति कार्य सफलं च सर्व पच्च हयेनापि दिनत्रयेण ॥ ८१ ॥ टीका—हतीय स्थान में ग्रुच श्रुक श्रुथवा चन्द्र सुच हों तो दो पच श्रुथवा तीन

## चतुर्थ स्थान--

ऋराश्चतुर्थे गमने यदा तु न स्युश्च शेषाः शुभदा हि कार्ये । तत्रापि दैवेन भवेच सिद्धिमीसत्रयेणापि दशाहमध्ये ॥ ८१६ ॥

दिन में फार्यसिद्धि हो॥ ८६४॥

टीका—यदि यात्रा के समय क्र ग्रह जो कहे हैं उनमें से कोई ग्रह चतुर्थ स्थान में हो उसे छोड़ कर शेर ग्रह शुभ हों तथापि दैवयोग करके तीन मास या दश दिन के मध्य में कार्यसिद्धि हो ॥ मध्य ॥

### पञ्चम स्थान---

ग्रहमृ ग्रश्चन्द्रबुधौ यदा स्याच्छुमे च लग्ने तु स्रुते च युक्ताः । कुर्वन्ति कार्यस्य च सिद्धिमिष्टां मासद्रयेनापि वदन्ति सत्यम् ॥ ६९०॥

टीका-गुरु शुक्त चन्द्र श्रीर बुध ये चारों श्रह पञ्चम स्थान में हो तो शुभ हो श्रीर हो मास में श्रभीएकार्य की सिद्धि हो ॥ = १७ ॥

### पष्ट स्थान--

जीवश्व शुक्रश्च बुधश्च पष्ठे करोति योत्रां सफलां विलग्नात्। पज्ञद्रयेनापि वदन्ति सत्यं सौम्यर्ज्ञसंस्थः सबलश्च चन्द्रः॥८९८॥ हा। व

टीका—गुरु शुक्त और बुध ये ग्रह पप्टस्थान में हो तो यात्रा करने से कार्य सकत और मृग नज्ज का चन्द्रमा उस स्थान में हो तो सकल कार्य एक मास में सिंद हो॥ प्रस्त्र॥

### सप्तम स्थान---

चेत्सप्तमस्था ग्ररुसोमसौम्याः कुर्वन्ति यात्राविजयं नृपागाम् । सर्वे नृपास्तस्य भवन्ति वश्या मासद्धयेनापि च पञ्चभिर्दिनैः॥=११॥

टीका—गुरु, सोम श्रोर बुध सप्तम स्थान में हों तो यात्रा मे विजय हो गैर सब राजा दो मास वा पांच दिवस में उस राजो के वशीभृत हों॥ मध्य ॥

### अप्टम स्थान-

तैर्राश्च सर्वे यदि लग्नकाले मृत्युस्थिता मृत्युक्तरा भवन्ति । सौम्यो ग्रह्मी मृगुनन्दनो वा दीर्घायुषं मृत्युक्तरज्ञ चन्द्रः ॥६००॥ टोका—यदि लग्न से अष्टम रथान में कृर बट व्यर्धात् शनि रिव नीम राष्ट्र रेत्र ये हैं। तो मृत्यु कारक और ये नहीं सौम्यबह हैं। तो वातु री जिल परन्त चन्त्र हो तो मृत्यु-कारक जानना ॥ ६००॥

#### नवम स्थान---

धर्मस्थिता यदि भवन्ति हि पापखेटाः प्रयाणकाले च क्छेर चन्द्रमा । तदा जयं वै सबले च चन्द्रे मासत्रयेणापि दिनेत्वपुन्तिः । २००॥

रीका—पदि पात्राकाल ने नवम स्थान ने पात्र त्या र न गो है जिल्ला स्थल हो तो तीन मास गोर चार दिन ने पार्थिति हो। तह। धर्मिस्थितो वा यदि जीवशुक्रों सोगस्य स्तुर्वित सस्तरात्र न लग्ने चरे वा यदि वा स्थिर वा वार्थस्य सिर्देश्य सोगस्य स्तुर्वित सस्तरात्र न

दीका—पूर्वरथान के शुध शुप कोर टोल-स्टर कर के का कर है। करने स्थित हो तो बादिविद्या कोर टोल हो । यह ।

7-21----

कर्मिश्चाः पापलगारत सार्गः एउँ निष्या राजिति । ज्ञानः । लग्ने चुर्च वापलि या निर्माण स्थानिक एक विकास । टीका--- न्यामस्थान में शनि को छोड़ कर श्रन्य पापग्रह हों श्रोर सीम्य ग्रह वर श्रयया स्थिर लग्न में हों तो तीन मास में श्रयया एक मास में कार्यसिद्धि हो ॥६०३॥

### लाभस्यान-

टोका—पकादश स्थान में गुरु शुघ श्रयमा श्रक हो श्रीर चन्द्र सहित समस्त पाप-प्रह हों तो यात्रा करने वाले को तत्काल कार्यसिद्धि हो श्रयमा १ पत्त के श्रन्दर या तीन दिन में कार्यसिद्धि हो ॥ ६०४॥

### व्ययस्थान-

सर्वे शुभा द्वादरासंस्थिताश्च यात्रा भवेत्तत्र विचित्रलाभः । पापाश्च सर्वे व्ययदा भवन्ति यात्राफलं गर्गमुनिप्रणीतम् ॥१०४॥

टीका—हादश स्थानों में सर्वब्रह शुम हों तो विचित्र लाम हो और पापब्रह हों तो व्ययकारक जानिये यह यात्राफल गर्नमुनि का कहा हुआ है॥ ६०४॥

> सुमृहर्त में स्वयं जाना न होनेपर प्रस्वान रखना— यज्ञोपवीतकं रास्त्रं मधु च स्थापयेरफलम् । विप्रादिक्रमतः सर्व स्वर्णधान्योम्बरादिकम् ॥ १०६॥

टीका-मुहर्त के समय जो किसी कार्य वश से आप न जा सके तो प्रस्थान करना योग्य दे उसकी विधि त्राह्मणादि के अनुसार कहते हैं—त्राह्मण यहोपवीत का भीर क्षत्रिय शस्त्र का, वैश्य मधु का छोर गृद्ध फल का प्रस्थान करें इस कम से जानिये। छोर सुवर्ण पस्त्र धान्य सबों को युक्त है॥ १०६॥

प्रस्थान कितने दिवस तक उपयोगी होता है— राजा दशाहं पञ्चाहमन्यो वै प्रस्थितो वसेत् । याङ्गप्रस्थानसम्पूर्णं वस्तुप्रस्थानकेऽर्द्धकम् ॥१०७॥

टीका-राजाओं को प्रस्थान करने पर दश दिवस, श्रीरा को पाँच दिवस तक मुहुर्त उपयोगी रहता है इन दिनों के बाद फिर न बसै। बस्तु के प्रस्थान में मुहुर्त का याचा फल जानिये श्रीर अद्ग के प्रस्थान में पूर्ण फल जानिये॥ ६०७॥ प्रस्थान के स्थान का विचार-

गेहाद्गेहान्तरं गर्गः सीमनः सीमान्तरं भृष्ठः । वाणचेषं भरद्राजो वसिष्ठो नगराद्बहिः । प्रस्थानेऽपि कृते नेयान्महादोषान्विते दिने ॥ १० = ॥

टोका—गर्गजी के मत से दुसरे घर में भृगु के मत से सीमा के वाहर तथा भरहाज के मत से वाण के पतनस्थान, श्रर्थात् जितना तीर जाता है श्रीर विसष्ट मत से नगर के वाहर मस्थान करें। उस प्रस्थित स्थान से भी महा दोप युक्त देवस में यात्रा न करें॥ ६०००॥

प्रस्थान दिवस में वर्ष्य पदार्थ— कोधजौररतिश्रमामिषग्रडं द्यूताश्रुदुम्धासवं ज्ञाराभ्यंगभयासिताम्बरविमस्तैलं व टूड्फेद्गमे । ज्ञीरजौररतीः क्रमातित्रशरसप्ताहं परं तिहने

रोगस्त्र्यार्तवकं सितान्यतिलकं प्रस्थानकेऽपीति च ॥१०६॥

टीका—कोप त्तीर स्त्रीसंग परिश्रम मांछ गुष्टु एत रोदन दृध मध दार सभार विषयक भय नील वस्त्र यमन तैल कहुपदार्ध इतनी वस्तु प्रस्थान दिन में वर्णित तिनमें दृध क्षीर स्त्रीसद्ध ये समारे रै। ४। ७ दियस प्रस्थान दिन से पिति विशेष श्रीप श्रीर कही। पूर्व वस्तु केवल प्रस्थाम दिन में वर्जित हे दीन होते हैं कि श्रीप श्रीर कही। पूर्व वस्तु केवल प्रस्थाम दिन में वर्जित हे दीन होते हैं कि श्रीप श्रीप श्रीप श्रीप श्रीप स्त्री है कि श्रीप श्रीप विषय है। रिकार कि श्रीप के दिन वर्जित है। १०६॥

टीका—इन्घन भस्म गुड् घी दुए पदार्थ लगाने घाला मलिन मन्द्र नग्न मनुष्यं श्रे

मुक्तकेशो रुजार्तश्च कापायाम्बरधारिणः।

उन्मत्तः कन्थितोऽसत्यो दीनो वाथ नपुंसकः ॥ ११२ ॥

टीका—राते केश युक्त मनुष्य रोगी गेवश्रा वछ पहिने मनुष्य, उन्मच कन्थायुक्त पुरुष, श्रसत्यभाषी पुरुष, दरिद्र अथवा नपुंसक ये भी श्रशुम शक्तन जानिये ॥६१२॥

चायः पङ्गस्तथा चर्म केशवन्यनमेव च । तथैवोद्धृतसाराणि पिगयाकादि तथैव च ॥ ११३ ॥

टोका-लोहे का •राएड, कीचड़, चर्म, केश वांधता हुद्या मनुष्य, जिनके सार निकाल लिये गये हैं पेसे पदार्थ और पिएयाक (खरी) ये भी अशुभ जानिये॥ ६९३॥

चाग्डालस्य शवं चैव राजवन्धनपालकाः।

वधकाः पापकर्माणो गर्भिणी स्त्री तथैव च ॥ १९४ ॥

दोका—चाग्डाल का मुर्दा वन्धुत्रों के रक्तक वधकर्ता पापी पुरुप गर्मिणी स्त्री यें भी अशुभ जानिये ॥ १६४॥

तुषं भस्म कपालास्थि भिन्नभागडानि यानि च । रिक्तानि चैव भागडानि सृतसारङ्ग एव च । एवमादीनि चान्यानि ह्यप्रशस्तानि दर्शने ॥ ११४॥

टीका--भूसी छिलका भस्म कपाल श्रस्थि वा फ्टे वर्तन, मरा हुश्रा सारङ्ग पत्ती ये गमनकाल में द्वानिकारक हैं ॥ ६१४ ॥

क्व यासि तिष्ठ चागच्छ किं ते तत्र गतस्य तु ।

यन्यराञ्दारच येऽनिष्टास्ते विपत्तिकरा श्रिपि ॥ ११६ ॥ टीका--कद्दां जाते हो, उहरो, श्रावो, वद्दां जाने से तुमको क्या होगा ये तथा श्रीर भी श्रिनिष्ट शब्द विपत्तिकारक होते हैं ॥ ११६॥

ध्वजादौ वायसस्थानं क्रव्यादानं विगर्हितम् । स्र्वलनं वाहनानां च वस्त्रसङस्तर्थेव च ॥ १९७॥ टीका-ध्यजा वा पताका के ऊपर काक वैठे श्रथवा घेताग्निशन श्रोर घाहुनों से गिरना वस्त्र का किसी में श्रभीना ये भी श्रशुभ जानिये ॥ ६१७ ॥

दुप्टशकुन-दोपनिवारण-

इष्टे निमित्ते प्रथमे ह्यमङ्गल्यविनाशनम् ।

केशव प्रजयेदिद्वान् स्तवेन मधुस्द्रतम् ॥ १९८॥

दोका--पात्रा समय में ऊपर कहे हुए श्रपशक्तनों में से जो प्रथम श्रमहल हिए श्रपशक्तनों में से जो प्रथम श्रमहल हिए श्रपशक्तनों में से जो प्रथम श्रमहल हिए श्रप तो नाशकारक हो इसके निवारण के लिये विष्णु की पूजा श्रीर स्तोत्र का पाठ करें।। १६८॥

दितीये च ततो दृष्टे प्रतीपे प्रविशेद्गृहस् ।

थथेप्टानि प्रबद्ध्यामि मङ्गलानि तवानव ॥ १९१ ॥

दोगा--जो द्सरी वार भी श्रश्यम दृष्टि श्रावे तो घर में लोट जावे पर्धात् पात्रा यम् करदे। इसके वाद मङ्गल कारक शकुन कहते हे ॥ ६१६ ॥

गमन काल मे शुभाशुभ शकुन-

दीका-गाय, घोड़ा, हस्ती, खुद्ध, एक पश्च, वकरी,देवता की मूर्ति, मित्र, बाह्मण, जलती हुई श्राप्ति श्रभ हैं ॥ ६५२ ॥

गिणिका च महानागा दूर्वाश्चाद्रीश्च गोमयम्।

रुक्मं रौप्यं च तोष्रं च सर्वरत्नानि चाप्यथ ॥ १२३ ॥

टीका—गणिका, दस्ती, खाई दृर्वा तथा गोवर सोना रूपा तांवा श्रीर सर्व रत ये खुम जानिये ॥ ६२३ ॥

चौषधानि च सर्वज्ञो यवाः सिद्धार्थंकास्त्रथा ।

खङ्गपात्रं पताका च मृत्तिकायुवपीटकम् ॥ १२४ ॥

टीका--श्रीपधी सर्वत पुरुष यय श्येत सरसी खद्गपात्र पताका मृचिका, श्रायुध श्रासन ये ग्रुभ हैं ॥ ६२४ ॥

राजलिङ्गानि सर्वाणि शवं रुदितवर्जितम् ।

घृतं दिच प्यश्चेव फलानि विविधानि च ॥ १२४ ॥

टीका—समस्त राजिया व्यथात् छत्र चामरादिक रोदन-रहित सृतक घृत दिष दृघ श्रीर नाना प्रकार के फल ॥ ४२४॥

स्वस्तिग्रद्धिनिनादश्च नन्द्यावर्तः सकौस्तुभः।

वादित्राणां शुभः शब्दो गम्भीरः सुमनोहरः ॥ १२६ ॥

टीका--अपने लिये आशीर्वाद शब्द और कीस्तुभमणि के लाथ नन्द्यावर्त्त मिल, याद्य तथा उत्तम मनोहर शब्द विवननाशक हैं॥ ६२६॥

गान्धारपढ्जऋपभा ये गीताः स्वसाः स्वराः । यात्रुनिंश्शर्करोऽनुष्णाः सर्वविद्नविनाशकृत् ॥ १२७॥

दीका--गान्धार पट्ज घ्रुपम ये राग श्रीर श्रच्छे गाये छुन्दर स्वर फद्धद्री रहित पत्रन श्रयचा श्रनुष्ण सर्व विघ्ननाशक जानिये॥॥ ६२०॥

प्रतिलोमो नरो नीचो विज्ञेयो भयकुदुद्रिजः ।

<u>युतुकूलो मृदुः स्निग्धः सुखस्पर्शः सुखावहः ॥ १२८ ॥</u>

टीका-यर्गमद्भर मनुष्य तैमे ही नीच श्रन्त्यजादिक सयद्भर पत्ती श्रपने श्रनुकृत पदार्य अब्छे और सुस्रस्पर्य मनुष्यादिक खुणकारी ग्रम होते हैं ॥ ६८

# शस्तान्येतानि धर्मज्ञ यत्र स्यान्मनसः प्रियम् । मनसस्तुष्टिरेवात्र परमं जयल त्रगाम् ॥ १२१ ॥

धंश--रे धर्मण उपर कहे हुए शक्तन शुभ जानिये और जो अपने मन को प्यारी भर्ता एसका दर्शन उत्तम और मन को तुष्टिकारक वरत जयदायक जानिये ॥६२६॥ दिनीत्सवृत्वं मन्सः प्रहर्षः शुभस्य लाभो विजयप्रवादः ।

हिंद्रिलिंदिः श्रव्यां च राज्ञां ज्ञेयाति नित्यं विजयावहानि॥६३०॥ ्रीका-यात्रासमय मन में हर्ष, श्रम तथा नामकारक विजयम् नेत मान

ाणि का धरण ग्रुम जानना ॥ १३० ॥

जमद्वा नीलकराठाः श्वोल्यत्वरज्ञानुकाः ।

शयाने वामतः श्रेष्टाः प्रवेशे दिन्तमाः समा । १०० ।

्टाशा—मपूर कुला उल्या पदी नर्दभ, जराद प्रशान नार्य । भार के एम थोर मदेश समय द्विण् -भाग में अभाग के । ठीका—गाय, घोड़ा, हस्ती, बृद्ध, एक पश्च, वकरी,देवता की मूर्ति, मित्र, ब्राह्मण, जलती हुई अग्नि श्चम हैं ॥ ६२२ ॥

गणिका च महानागा दूर्वाश्चाद्रीश्च गोमयम् । रुक्मं रौप्यं च ताप्रं च सर्वरत्नानि चाप्यथ ॥ १२३ ॥

दीका-गणिका, हस्ती, आई दुर्वा तथा गोवर सोना रूपा तांवा श्रीर सर्व रत ये शुभ जानिये ॥ १२३ ॥

श्रौषधानि च सर्वज्ञो यवाः सिद्धार्थंकास्तथा ।

खङ्गपात्रं पताका च मृत्तिकायुघपीठकम् ॥ १२४ ॥

टीका--श्रोपघी सर्वेद्य पुरुप यव स्वेत सरसीं खडूपात्र पताका मृत्तिका, श्रायुघ श्रासन ये ग्रभ हैं ॥ १२४॥

राजलिङ्गानि सर्वाणि शवं रुदितवर्जितस् ।

घृतं दि पथरचैव फलानि विविधानि च ॥ १२४॥

टीका-समस्त राजिह अर्थात् छत्र चामरादिक रोदन-रिहत मृतक घृत दिष दृघ श्रीर नाना प्रकार के फल ॥ १२५ ॥

स्वस्तिष्टिष्टिनिनादश्च नन्द्यावर्तः सकौस्तुभः ।

वादित्राणां शुभः शब्दो गम्भीरः सुमनोहरः ॥ १२६ ॥

टीका--श्रपने लिये श्राशीर्वाद शब्द श्रोर कोस्तुभमणि के साथ नन्दावर्त्त मिल, याद्य तथा उत्तम मनोहर शब्द विष्ननाशक हैं॥ १२६॥

गान्धारषड्जऋषभा ये गीताः स्वस्वराः स्वराः । यायुर्निश्शर्करोऽनुष्णाः सर्वविष्नविनाशकृत् ॥ १२७ ॥

टोका--गान्धार पड्ज ऋपभ ये राग श्रीर श्रव्छे गाये सुन्दर स्वर कद्वड़ी रहित पवन श्रयवा श्रमुष्ण सर्व विष्ननाशक जानिये ॥ ॥ ६२७ ॥

प्रतिलोमो नरो नीचो विज्ञेयो भयकृद्दिजः ।

त्रवकुलो मृदुः स्निग्धः सुलस्पर्शः सुलावहः ॥ १२८ ॥

टीका-वर्णसद्भर मनुष्य तैसे ही नीच श्रन्यजादिक भयद्भर पत्ती श्रपने श्रनुकृत पदार्य श्रव्हे श्रीर सुसस्पर्श मनुष्यादिक सुस्रकारी श्रभ होते हैं ॥ ६२८ ॥

# शस्तान्येतानि धर्मज्ञ यत्र स्यानमनसः प्रियम् । मनसस्तुष्टिरेवात्र परमं जयल उगाय् ॥ १२१ ॥

रोका-है धर्मह उपर कहे हुए शक्तन शुभ जानिये और जो अपने मन को प्यारी वस्तु हो उसका दर्शन उत्तम छोर मन को तुष्टिकारक वस्तु जयदायक जानिये ॥६२६॥

विनोत्सवलं मनसः प्रहर्षः शुभस्य लाभो विजयपवादः ।

माइल्यलियः श्रवणां च राज्ञां ज्ञेयानि नित्यं विजयावहानि॥ १३०॥ दोका—यात्रासमय मन में हुए, शुभ तथा लाभकारक विजयमद श्रीर महल मन्ति का अवण श्रम जानना ॥ ६३० ॥

नेमङ्करा नोलकराठाः श्वोलुकखरजम्बुकाः ।

प्रस्थाने वामतः श्रेष्ठाः प्रवेशे दिव्याः शुभाः ॥ १३ ।। दोग-मयूर कुत्ता उल्क पत्ती गर्दभ, जम्बुक प्रस्थान समय वामभागी हो तो गमन में शुभ श्रीर प्रवेश समय दिन्छण-भाग में शुभ जानिये॥ ६३९॥

कथा-प्रारम्भ चक-

वेदाँ विधेवदेश, तिवेदेवेदें-

फलं छरोभद्रिछण्यमेव गरायम्।

यर्थश्व लाभश्व तथा व सिद्धि

र्लामो मृतीराजभयं च मोतः॥ १३२॥

कथारम्भं प्रकुर्वीत प्रोक्तं पूर्वेर्भहिषिमः ॥ २ ॥ टीश -युद्दस्पति के नस्तत्र से दिन के नसत्र हका कथारम तया विद्यारण गाउँ ग्यम चार नज्ञ छर्थ के देनेवाले हैं, फिर चार राजमर् । हिर हार हिंद निपाले हैं, ऐसे ही चार लामप्रद हैं, चार राज्यभव हो हैतेयाते कोर मो देनेवाले हैं। यह कथारमनवा वृत्यीदार्य ने बात है। इ.ना

टीका-उत्तराफलगुनी, हस्त, श्रश्विनो, श्रवण, विशाखा श्रीर मृगशिरा इन नवत्रों में रविवार के सहित शुभ दिनों में मन्त्र, यन्त्र श्रीर वतादि का साधन शुभ है॥ ६३०॥

नित्यचौरमुहूर्त—

जौरे प्राग्णहरास्त्याज्या मघा मैंत्रं च रोहिगा। उत्तरा कृतिका वारा भाउभौसशनैश्चराः ॥ १३८॥ रिक्ता हेयाएमी पष्टी ज़ौरे चन्द्रवयो निशा।

सन्ध्याविष्टयन्त्रगराङ्गान्ता भोजनान्तरच गोगृहस् ॥ १३१ ॥

टीका-मधा, अनुराधा, रोहिणी, तीनो उत्तरा, शतिका, ये नज़त्र तथा रविवार, महल, शनिश्वर ये नित्य त्तीर अर्थात् हजामत वनाने मे वर्जित है। रिक्ता तिथि ४। ध १४ अप्रमी, इठ, अमावस, रात्रि, सन्ध्या, भद्रा तथा गएडान्त श्रीर भोजन के पीहे तथा

# लग्रश्रवोनिलान्त्यभादितीरातन्निमत्रभे चरोनसत्तनौ शिशोर्लिपिग्रहः सतां दिने ॥ १४२॥

टीका--गणेश, विष्णु, सरस्ति, लच्मी का एजन करते पञ्चम वर्ष में
शुभ है। एकावशी, हादशी, दशमी, हिनीया, हाठ, पञ्चमी, तीज ये तिथियां
उत्तरायण सूर्य हो, लघुसंदक नदान वा शनण, स्वाती, रेवती, पुनर्वसु,
श्रनुराधा ये नदान शुभ हैं। तथा चरसंग्रक लग्न १।४।७।१० वर्जित हैं
शुभ दिनों में वालक लिखना प्रारम्भ करे॥ ६४२॥

विद्यार भ मुहर्त-

म्रगात्कराच्छ्रातत्रयेऽश्विसुलपूर्विकात्रये यरुद्रयेऽर्कजीववित्सितेऽह्नि पङ्गरत्रिके ।

शिवार्कदिग् द्विके तिथौ भ्रुवान्त्यमित्रभे परैः

शुभैरधीतिरुत्तमा त्रिकोणकेन्द्रगैः स्मृता॥ १४३॥

टीका—मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, हस्त, चित्रा, स्याती, श्रवण, धनिष्टा, शतिभिष, श्रिवनो, मृल, तीनों पूर्वा, पुष्य, आश्लेषा इन नत्तत्रों में विद्यारम्भ शुभ है। रिविवार, गुरुवार, बुधवार, श्रुकवार ये दिन शुभ है। श्रीर छुउ, पञ्चमी, तीज, एका दशी, हादशी, दशमी, हितीया ये तिथियां शुभ है। श्रीर श्राचार्यों के मत से भुवसंहक नत्तत्र तथा रेवती श्रीर श्रनुराधा ये शुभ है। श्रीर शुभग्रह तिकीण ६। १ वा केन्द्र १। ४। ७। १० में होने चाहिये॥ ६५३॥

गणितारम्भमुहूर्त--

शतद्वयेऽनुराधाई रोहिगारिवतीकरे।

पुष्ये जीवे बुधे क्रयीत्मारम्सं गणितादिषु ॥ १४४ ॥

हीका—शतिभप, पूर्वभाद्रपद, श्रनुराधा, श्राद्रां, रोहिशी, रेवती, हस्त, पुष्य, इन ्रो में श्रीर गुरु, बुधवार को गिशतारम्भ श्रुम है ॥ १४४॥

व्याकरणारस्ममुहुर्त-

रोहिग्गीपञ्चके हस्तात्पुनर्भे मृगभेऽश्विभे । पुष्ये शकरियविद्वारे शद्धशास्त्रं पठेतसुधीः ॥ १४४ ॥

230

# भाषाटीकासमेतः।

टीका—रोहिणी, हस्त, चित्रा, विशासा, श्रमुराघा, पुनर्वसु, मृगशिरा, किरानी, पुष्प इन नक्त्रों में तथा श्रक्त, वृहस्पति, वुधवार मे व्याकरणशास्त्र पहना ग्रम है॥ १४४॥

न्यायादिशासारम्भम्रहूर्त--

त्रुतरे रोहिगाीपुष्ये पुनर्भे श्रवगो करे ।

श्रिवन्यां शतभे स्वातो न्यायशास्त्रादिकं पठेत् ॥ १४६ ॥ टीका—तीनों उत्तरा, रोहिणी, पुष्य, पुनर्वे छ, श्रवण, हस्त, श्रिवनी, शतिभिष, कोर स्वाती इन नक्त्रों में न्यायशास्त्र श्रादि पढ़ना शुभदायक है ॥ ६४६ ॥

धर्मशास्त्रपुरागारमममुहूर्त-

हस्तादिपञ्चके पुष्ये रेवतोद्धितये खगे ।

श्वत्रये शुभारम्भो धर्मशास्त्रपुरागायोः ॥ १४७ ॥

हस्त, चित्रा, स्वार्ता, विशाखा, श्रनुराघा, पुष्य, रेवती, श्रविवनी, मृगिनिरा प्राण, पितृष्ठा, श्रतिष्ठा, श्रतिभव इन नचत्रों में धर्मशास्त्रारम्भ और पुराणारम्भ गुभ है ॥ १५० ।

वैद्यविद्या तथा गारुडीविद्यार भम्रुहर्त-

शुक का परिहार-

एकग्रामे चतुष्कोगो दुर्भित्ते राजविग्रहे । विवाहे तीर्थयात्रायां प्रतिशुक्रो न विद्यते ॥ १ ४८ ॥

टीफ—एक श्राम में, चारों कोणों में तथा दुर्भिक्त में, राजा से विगाइ होते और विवाद में अर्थात् पधूमपेशादि में या तीर्थयात्रा आदि में शुक्र के सम्मुख तर दिल्लाण का दोप नहीं होता है ॥ ६४=॥

गोत्रभेद से शुक्रपरिहार-

कश्यपेषु वशिष्ठेषु भृगावाङ्गिरसेषु च । भरद्राजेषु वत्सेषु प्रतिशुको न विद्यते ॥ १४१ ॥

टीका—करयपगोत्र, वशिष्ठगोत्र, भृतुगोत्र, अक्तिरागोत्र, मरहाजगोत्र, वस्तगोः इन गोत्रों में शुक्र के सम्मुख तथा दिवण का दोष नहीं होता है ॥ १४६॥

पुनः शुकपरिहार-

पित्रये गृहे चेत्क्रचपुष्पसम्भवः

स्त्रीणां न दोषः प्रतिशुक्रसम्भवः।

भृग्वङ्गिरावत्सवशिष्ठकश्यपा-

ऽत्रोणां भरद्राजमुनेः कुले तथा ॥ १६० ॥

ं होका—पिता के घर में जिस स्त्री के कुच उठें या रजस्वला हो उस स्त्री लिये शुक्रके सम्भुख और दक्षिण का दोष,नहीं है। भुगु-गोत्र, आहिरस-गोः वृत्स-गोत्र, घशिष्ठ-गोत्र, कश्यप-गोत्र, अत्रि-गोत्र, भरहाज-गोत्र इन गोत्रों में सम्भुख दक्षिण शुक्रका दोष नहीं होता है॥ ६६०॥

शुक्रान्ध के मत से परिहार-

रेव्त्यादिस्रगान्ते च यावत्तिष्ठति चन्द्रमाः ।

तावच्छुको भवेदन्धः सम्मुखे दक्तिगो शुभः ॥ १६१॥
का रेवती से मगशिरा तक नजुषों में चन्द्रमा हो तो शुक्त अन्ध होता है।

म्बेश शुभ होता है। घ्रुवसंजर्भ नज्जज्ञ, जिलसंजर्भ स्रोर मृदुसंहर्भ तथा श्रीए, घित हो। घ्रुवसंहर्भ तथा श्रीए, घित हो। द्यीर चीप, चत्रमो, चतुर्दशी, इन तिथियों में रिववार, भोमवार इन रिनों में स्त्रीर किसी श्रीप के मत से चुध दिन में भो चत्रुप्रवेश स्रश्चम होता है। १४२-१४३॥

# द्विरागमनगुहूर्त-

विवाहादियमे वर्ष कुम्भमेषालिगे रवी ।
विलन्यके विधी जीवे शुभाहे चाश्विनोस्गे ॥ १४४ ॥
रेवतीरोहिणो पुष्ये त्र्युत्तरे श्रवणत्रथे ।
हस्तत्रये पुनर्वस्वौ तथा सृलानुराधयोः ॥ १४४ ॥
कन्यामीन तुले युग्मे वृषे प्रोक्तवलान्विते ।
लग्ने पद्मद्लाचीणां द्विरागमनिष्यते ॥ १४६ ॥
सम्मुखे दिन्नणो शुक्रे नो गच्छेतु कदाचन ।
गर्भिणी तु विगर्भा स्यान्नवोदा वन्ध्यतामियात ॥१४७॥
वालकश्चेदिवद्येत विगेहादिष चेद्वजेत् ॥

दीका—विवाह से विषम वर्ष में हिरागमन शुम है। कुम्म, मेप, बृदिचक दे न्यूर्य श्रीर सूर्य, चन्द्रमा, बृहस्पति वली हों श्रीर शुम दिन हो, श्रदिवनी, मृनिगरा, है, रोहिशो, पुष्प, तीनो उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, श्रतिभव, हस्त, विद्या, स्वातो, ख तथा मृल श्रीर श्रवराधा ये नत्त्रत्र श्रम है। तथा कन्या, मोन, नुला, मियुन, वे लान स्त्रियों के हिरागमन में श्रम है। तथा वम्मुख श्रीर दिवस गुम में यभी वि। यदि गर्मिशो स्त्री जावे तो जिना गर्म को हो जावे श्रीर जो नवीन अर्थान् गर्मवाली जावे सो पन्ध्या होवे, यदि बालक को लाध हो जावे तो जान्त मृत्यु विस्था होवे। १४४-१४७॥

१ रोरिको, होनी उत्तरा ये नच्य धुव्समक है।

<sup>े</sup> रेन्त, श्रारवनी, पुष्प, स्वभिनित्त वे नस्त्र स्वित्रहर है। चिगरिस, वित्रा, श्रानुसाधा रेवसी वे सहुरंहर रूपत है।

# फारसीविद्यारम्भष्टहर्त-

ज्येष्टारलेपा तथा पूर्वा रेवतीभरणीद्रये । विशाखादीत्तरापाडाशतभे पोपवासरे ॥

लग्ने स्थिरे च चन्द्रे च फारसीमारवीं पटेत् ॥ १४० ॥

टोका--च्येष्टा, श्राश्लेपा, तीनों पूर्वा, रेवती, भरगी, छत्तिका, विशाबा, बाह्रां, उत्तरापाढ़, शतिभप ये नवात्र श्रोर शनि, मद्गल, रिववार को फ़ारसी तथा करें। विद्या पट्ना श्रभ है ॥ ६५० ॥

# लेखनारग्भमृहर्त-

शुभे तिथौ शुभे वारे रेवतीख़गले तथा । श्रवणे चानुराघायां तथैवादीदिषु त्रिषु ॥

हस्तादित्रितये क्रयां छेषनारम्भगं सुधीः ॥ १४१ ॥

टीका—शुभ तिथि श्रीर शुभ वारों में लेखनारम्भ शुभ है। रेवती, अश्विनी, श्रवण, श्रनुराधा, श्राद्रां, पुनर्वसु, पुप्प, हस्त, चित्रा श्रीर स्थाती ये नवत्र तिबने में शुभ हैं॥ ६४९॥

# व्यत्रवेशमृहूर्व---

समादिपश्चाङ्कादिने विवाहाद्वधूप्रवेशोऽष्टिदिनान्तराले । शुभः परस्तादिपयाव्दमासदिनेऽचवर्पात्परतो वथेष्टम् ॥१४२॥ भ्रुविन्तप्रमृदुश्रोत्रवसुमूलमघाऽनिले ।

वयूप्रवेशः सन्नेष्टो रिक्तारार्के बुधे परैः ॥ १४३ ॥

टीका—िववाह के दिन से सोलह दिन के भीतर सम दिन में अर्थात् दूसरे, चौथे हुडे, श्राडवें, दसवें, वारहवें, चौदहवें, सोलहवें श्रीर सातवें, पॉववें, नवें, दिनों में वधू प्रवेश करना शुभ होता है। श्रीर १६ दिनों के वाद विषम दिनों में, एक मास पूरा हो जाने पर विषम महीनों में तथा एक वर्ष के वाद विषम पर्षों में वधूप्रवेश करना शुभ है। श्रीर पॉच वर्ष वीतने के वाद श्रपनी श्रद्धा के श्रद्धा के श्रद्धा करना शुभ है। श्रीर पॉच वर्ष वीतने के वाद श्रपनी श्रद्धा के श्रद्धा करने श्रद्धा के श्रद्धार सम-विषम वर्ष, मास श्रादि का विचार न करके किया जहां तक वधू श्रवेश सुद्दी मिल हकें, वहां तक वर्ष, मास श्रादि का विचार करके वधू श्रवेश

में। शुभ होता है। ध्रुवसंज्ञकी नत्तन्न, तिशसंज्ञकी स्रोर मृदुसंज्ञकी तथा भ्रार, घितष्टा, मृत, मधा श्रीर स्वाती इन नत्तन्नों से वश्रू प्रवेश श्रुप होता है। श्रीर विवास, मोमवार इन दिनों से श्रीर किसो नवार के मत से बुध दिन में भो वश्रूपवेश श्रश्चभ होता है। ६४२-६४३॥

# द्विरागमनपुहर्त-

विवाहाद्विषमे वर्षे क्रम्भमेपालिगे रवौ । विलन्यके विघो जीवे शुभाहे चारिवनोस्रगे ॥ १४४ ॥ रवतीरोहिसो एज्ये त्र्युत्तरे श्रवसात्रहे । हस्तत्रये पुनर्वस्वौ तथा मृलानुराधयोः ॥ १४४ ॥ कन्यामीन तुले युरमे वृषे प्रोक्तवलान्विन । लग्ने पद्मदलाचीयां दिरागमनभिष्यते ॥ १४१ ॥ सम्मुखं दिवणा शुक्रों नो सब्बंन यहादन । गर्भिणी तु विसर्भा स्यानवीहा वस्यकारियः । 🕬 बालकश्चेद्विषद्येत विगेहादपि चे लाजेर ।। ीषा—विवाह से विवस वर्ष है। जिस्त्राहरू गाउँ । अस्तर र भ ख्यं, परद्रमा, महरवति वही हो है है । है है है है रीतियो, पुत्र, ही हो एका भाग भाग भाग भाग र तथा मृत । श्रेर लक्साधा चे ०३ 💍 ह र का कियों है निरान्तर 🕠 🐪 ा यहि स्थिति हो हो। १ १ १ १ १ १ मा गर्भवा भी कार्य हो व न मार्थ -भाग होते । संग्रहार ।

## प्रस्थान द्वारा यात्रा-

मृगे गता शिवे स्थिताऽदितौ गन्छञ्जयेदिपून् । मैत्रे प्रस्थाय शाक्ते हि स्थिता सूले व्रजँस्तथा ॥१ ६२॥ भर्याय हस्तेऽनिलत्त्विधाये स्थिता जयाथी प्रवसेद् द्विदैवे । वसन्यपुष्ये निजसीम्नि चैकरात्रोषितः हमां लभतेऽवनीशः ॥१ ६ ३॥

टीका—मृगशिरा में जाके आर्द्धा में उहर के पुनर्वसूमें यात्रा करे तो शत्रु को जीत लगा है। अनुराधा में प्रस्थान करके ज्येष्ठा में टिक के म्ल मे यात्रा करे तो भी रामु को जीत लेता है। एव हरत मे प्रस्थान करके चित्रा-स्वाती में उहर के विशासा में यात्रा करने से, तथा धनिष्ठा, रेवतो, पुष्य नक्षत्रों में अपनी सोमा (सेवान) भ एक रात्रि टिक के यात्रा करने से, राजा मूमि को पाता है॥ १६२-१६३॥

योग-अधियोग और योगावियोग -

एको होज्यसितेषु पञ्चमतपःकेन्द्रेषु योगरतया दौ चेतेष्विधयोग एषु सकला योगाधियोगः म्हतः । योगे चेममथाधियोगगमने चोम रिष्रूणां वध षायो चेमयशाऽवर्नाष्ट्रच लगते योगाधियोगे दलन् ॥ ६ ८ । टीका—जन्न, सप्तम, दशम, चतुर्थ स्थानों को श्रमब्रह देगता हो, सप्तम, हाइय, दशम स्थानों में पापब्रह न हों तो यात्रा फरने वाले का किसी प्रकार का मय नहीं होता है। यदि पत्थर पर चढ़ के जाय तो भी समुद्र पार कर लेता है॥ ६६४॥

एक दिन में यात्रा-प्रवेशविचार-

यद्येकस्मिन्दिवसे महीपतेर्निर्गमप्रवेशो स्तः । तिह विचार्यः स्विथा प्रवेशकालो न यात्रिकस्तत्र ॥ १६६॥

टीका—यदि एक धी दिन में यात्रा-प्रतेश दोनों हो तो ,पिएटतों को चाहिये कि भवेश का घी मुहर्त देगें यात्रा का मुहर्त न देगें॥ १६६॥

राजायों को विजयदशमी सिद्धगृहर्त-

इपमासि सिता दशमीविजया शुभकर्मस सिख्किरी कथिता। श्रवणचीयुना स्तरां शुभदा नृपतेस्त गमे जयसिद्धिकरी॥१६७॥

टीका—याश्विन खुदी १० को विजया दशमी कहने हैं। यह शुम कमीं के करने के लिये सिद्धि दायिका होती है। यदि अवण नजन से युक्त हो तो अत्यन्त शुम दायिका है। राजाओं की यात्रा में जयसिद्धि देने वाली होती है॥ ६६७॥

### प्रस्थानप्रकार--

कार्याद्यैरिह गमनस्य चेदिलम्बो भृदेवादिभिरुपवीतमायुधं च । चौदं चामलफलमाराु चालनीयं सर्वेणं भवति यदेव हिस्रयं वा १६८

टीका—यदि कार्य के कारण प्याचा में विलम्य हो तो ब्राह्मण को जनेऊ, हित्रय हिषयार, धैश्य को सहद खोर शृद्धों को खामले का कल अथवा सर्थों को जो सा पिय हो वही वस्तु प्रस्थान में रखें ॥ ६६ ॥

प्रस्थानदिनप्रमाण--

पूर्वे सप्त दिनान्येव याम्ये पञ्च दिनानि च । पश्चिमे दिवसांस्त्रीन् वै दिनानां द्रयमुत्तरे ॥ १६१ ॥ टोका—एर्व में ७ दिन, दिना में ४ दिन, पश्चिम में ३ दिन श्रीर उत्तर में २ दिनों के श्रन्दर ही यात्रा कर देनी शिरि॥ १६६॥

यात्रा करने वाले को नियम—
कोधचौररितश्रमासिपग्रडद्यूताश्रुद्धम्यासवन्
चाराभ्यङ्गमयाः सिताम्बरविसरतेल कट्टम्भेद्धरामे ।
चीरचौररतीः क्रमात्त्रिशरसप्ताहं पर नहिने
रोगं रत्र्यार्तवकं सितान्यतिलकं प्रत्थानकेऽपीति च ॥ १ ५० ॥

टीका—सन्त, सन्तम, यशम, यशुर्यं मधानी को शनवद देगता हो, सन्तम, द्वादक, वशम रधानी में पापवद न हों तो याता करने याते का किया प्रकार का मय नहीं होता है। यदि पत्थर पर चढ़ के जाय मो भी समुद्र पर कर सेता है है है देश है

# एक दिन में यात्रा-प्रतेशिवार-

यद्येकस्मिन्दिवसे महीपतेर्निर्गमप्रवेशो स्तः । र्ताह विचार्यः सुधिया प्रवेशकालो न यात्रिकसत्र ॥ १६६॥

टीका—पदि एक हो दिन में यात्रा-प्रवेश दोनों हो तो ,पिहतों को चाहिये कि प्रवेश का हो सुहर्त देगें यात्रा का सुहर्त न देगे ॥ १६६ ॥

# राजायों को विजयदशर्मा सिद्धगृहर्त—

इपमासि निता दशमीविजया शुभकर्मख सिन्धिकरी कथिता । श्रवणर्चीखुना खतरां शुभदा नृपतेस्तु गमे जयसिन्धिकरी॥१६७॥

टीका—आरियन सुदी १० को यिजया दशमी कहने हैं। यह शुम कर्मों के करने के लिये सिद्धि दायिका होती है। यदि अवण नशत्र से शुक्त हो तो अत्यन्त शम दायिका है। राजाओं को यात्रा में जयसिद्धि देने वाली होती है॥ १६७॥

### प्रस्थानप्रकार---

कार्योद्यैरिह गमनस्य चेद्रिलम्बो भृदेवादिभिरुपबीतमायुधं च । चौदं चामलफलमासु चालनीयं सर्वेणं भवति यदेव हस्त्रियं वा १६८

टीका—पदि कार्य के कारण 'यात्रा में विलम्ब हो तो ब्राह्मण को जनेऊ, हात्रिय को हथियार, वैश्य को सहद ओर शृद्धों को आमले का कल अथवा सर्वों को जो ज्यादा निय हो वही वस्तु मस्थान में रखे॥ ६६६॥

# प्रस्थानादिनप्रमाण---

पूर्वे सप्त दिनान्येव याम्ये पञ्च दिनानि च । पश्चिमे दिवसांस्त्रीन् वै दिनानां द्रयमुत्तरे ॥ १६१ ॥ टोक्ना—एवं मे ७ दिन, दिन मे ४ दिन, पश्चिम में ३ दिन श्रीर उत्तर में २ दिनों के श्रन्दर ही यात्रा कर देनी जित्ये॥ १६१॥

यात्रा करने वाले को नियम—
कोधनौररतिश्रमामिषग्रडद्यूताश्रुदुरधासवन्नाराभ्यङ्गमयाः सिताम्बरविमस्तैलं कट्टउमेदुरामे ।
नीरनौररतीः क्रमात्त्रिशरसप्ताह पर नहिने
रोगं स्त्यार्तवकं सितान्यतिलकं प्रस्थानकेऽपीनि च ॥ १ ५० ॥

टीका—श्राम में एवन करते, देवनाश्रों का पूजन करने, ब्राताणों को नमस्का फरके, विशाधीशों का पूजन करके, त्योनिया ब्राताणों को दान देकर दिगधीशों का प्या करके राजा यात्रा करें। देवता के, श्रथवा गुरु के, श्रयवा मुन्य गनी (पटरानी) के मकान से एविष्य खाकर ब्राताणों की श्रमुमति से माइलिक वस्तुश्रों को देखता और माइलिक श्रव्दों (ध्वनियों) को मुनता हुशा राजा यात्रा करें ॥१८२—१८३॥

मनोविशुद्धि में यात्रा करना-

चेतो निमित्तराकुनेरतिसुप्रशस्ते-

र्जाता विलग्नवलमुर्व्याचपः प्रयाति ।

सिद्धिभवेदथ पुनः शक्तनादितोऽपि

चेतोविशुद्धिरियका न च तां विनेयात ॥ १७४ ॥

टीफा—चित्त-श्रुद्धि हो, निमित्त (लदाए) शकुन शब्दे हों श्रोर लम्मवल उत्तम हो तो राजा को यात्रा फरनी चाहिये। शकुनादि के श्रव्दे रहने पर भी यात्रा श्रमदायिका होती है पर हदय की श्रुद्धि (हार्दिक उत्साह) का होना श्रधिक श्रेष्ठ है। उसके विना (शकुनादि के श्रभ रहने पर भी) यात्रा करना श्रेष्ठ नहीं है॥ ६७४॥

यात्रा में शुभशकुन-

विप्राश्वेभफलान्नदुग्धदिधगोसिद्धार्थपद्माम्बरं वेश्यावाद्यमयुरवापनकुला वद्धे कपश्वामिपम् । सद्मावयं क्रसमेश्वपूर्णकलशच्छन्नाणि मृत्कन्यका रत्नोष्णीपसितोत्त्वमद्यसस्वतस्त्रीदीप्तवेश्वानराः ॥ १७४॥ श्वादशिक्षनधौतवस्त्ररजका मीनाज्यसिंहासनं शावं रोदनवाजतं ध्वजमधुच्छागास्त्रगोरोचनम् । भारद्याजनृयानवेदनिनदा माङ्गल्यगीताङ्कुशा हृष्टाः सत्फलदाः श्याणसमये रिक्तो घटः स्वानुगः ॥१७६॥

टोका--प्राह्मण, घोड़े, द्दाथी, फल ( ऋतुद्भय ), अन्न, दुम्घ, दिघ, गो, सरसो, फमल, वस्त्र, वेश्या, वाजा, मोर, चाप (नीलकग्ठ), नकुल (न्योला), वेश्वा हुन्ना अनेला

पष्ठ (गैया, वैल, मैस इत्यादि ), मांस, समीचीन वचन, फूल, ईख, जल से भरा घट, हाता, जमीन से उठी मिट्टी आर्थात् किसी के सिर पर मिट्टी का वोश्व. कन्या, रत्न, गड़ो, सकेद वेल, मद्य, पुत्रसहित लीभाग्यवती जी, प्रव्यक्तित अनि, दर्पण, आंजन, धोया हुआ वख्न, रजक ( छोवी ), मीन, घी, सिंहासन, रोदनरहित मुद्दी, पताका, वहत, यकड़ी, हथियार, गोरोचन, भरहाज पत्ती, पास की चेदध्विन, माइलिक गीत. इंग्रुए, पीछे जाता हुआ खाली घड़ा ये पदार्थ यात्रा के समय देखने में झावे तो शुम केते हैं ॥ १७४—१७६॥

शुभशकुन-

तैलाङ्गारकमश्मभरमफाणिनः कापिसलौहाजिनं
तक्षं तस्करकृष्णाधान्यलवणं काष्ठास्थिविष्ठावसाः।
पिरायोकस्तुषरज्जुसङ्खलगुडं पङ्गो घटो रिक्तको
नासाहीनविनरनसुरिखतवसस्त्रद्वाजखर्यान्यकाः॥ ६७०॥
दीनः केशविसुक्तकोऽपि इदमानास्त्रको गर्नगः
सोरभवाहनोऽपि रुदितश्चेत्यादिकः वर्जयेन्।
दाराधातविद्यालगुद्धकलहं रक्ताग्वरव्यत्ययो
मा गच्छ वव च यासि तिष्ठ वचन याद्यानिष्पाप

# नद्युत्तारभयप्रवेशसमरे नष्टार्थसंवीत्तरो। व्यत्यस्ताः शक्तना नृपेत्तराविधौ यात्रोदिताः शोभनाः ॥६७६॥

टीका—गोधा (गोह), जाहक (गात्रसंकोची जीव), स्त्रार, साँप, सरगोश क कीर्तन शुभ है। किन्तु इनका शब्द श्रीर दर्शन शुभ नहीं है। वन्दर, भालुश्रों का स्वरे विपरीत जानना श्रथांत इनका शब्द श्रीर दर्शन शुभ है किन्तु कीर्तन शुभ नहीं है। नदी के पार जाने, भय कार्य, अवेश, युद्ध, नए वस्तु की खोज में, यात्रा में को श्रश्भ शक्तन शुभ नहीं होते हैं। राजा के दर्शन में यात्रा में कहे शुभ शक्तन शुभ होते हैं॥६७६॥

## दुःशक्तनापवाद--

# चाद्येऽपशक्कने स्थित्वा प्राणानेकादश व्रजेत । द्वितीये पोडशप्राणांस्तृतीये न क्वचिद्व्रजेत ॥ १८०॥

टोको—यात्रा में पहले वार के अपश्कत में ११ रवांस काल तक ठहर के दूर्सर अपश्कत में १६ प्राण तक ठहर कर यात्रा करे परन्तु तीसरे अपश्कत में कदापि यात्रा न करें ॥ ६८० ॥

# यात्रानिवृत्त का गृहप्रवेशामुहूर्त /

# यात्रानिवृत्तौ शुभदं प्रवेशनं सृदुभ्रु वित्तप्रवरैः पुनर्गमः । दीशेनले दारुणमे तथोग्रमे स्त्रीगेहपुत्रात्मविनाशनं क्रमात् १८१

टीका—यात्रा से निवृत्त हो (लोट) कर मृदु (मृगिश्ररा, रेवती, चिया, श्रवः राघा), श्रव (तीनों उत्तरा, रोहिणी) नद्मत्रों में गृहमवेश करना श्रम होता है। यि दिमसंग्रक (हस्त, श्रारेवनो, पुष्य, श्रामितिन्), चर संग्रक (स्वाती, पुनर्धस, श्रयण, धिनिष्ठा, श्रतमिप) नद्मत्रों में प्रवेश करें तो फिर से यात्रा करनी पड़े। विशासा, शृत्तिका, दौहण संग्रक (मृल, ज्येष्ठा, श्राद्रों, श्रारलेपा) तथा उत्र संग्रक (पूर्वा तीनों, भरणी, मघा) में प्रवेश करें तो क्रम से स्त्री, गृह, पुत्र श्रीर श्रपना विनाश होता है। हन ।

# वर्णस्वरचक—

कादिहान्ताँहिखेद्रस्पिन्स्वराघो डञसोञ्सितान् । तिर्यनपंक्तिक्रमेगौव पञ्चित्रंशत्मकोष्ठके ॥ १८२ ॥ नरनामादिमो वर्णो यस्मात्स्वरादघःस्थितः । स स्वरस्तस्य वर्णास्य वर्णस्वर इहोच्यते ॥ १८३ ॥ श्रस्वरो मेपसिंहालीरिः कन्यायुरमकर्कटाः । भनुमीनानुकारः स्यादेकारश्च नुलावृषी ॥ १८४ ॥ थोस्वरो मृगक्तम्भौ च राशीशास्त्र ग्रहस्वराः। स्वराधः स्थापयेत्सेटान् राशेयी यरय नायकः ॥६=४॥ थकारे सप्त ऋचाणि रेवत्यादिकमेण च । पत्र पत्र इकारादावेवसृत्तरवरोदयः ॥ ६ = ६ ॥ थकारादिकमान्न्यस्य नन्दादितिथिपञ्चसम् । दिनस्वरोदयो नित्यं स्वस्वतिथ्यादि जायते ॥ ६=५॥

### प्रवस्तरच्यास्याम् —

|               | ् इ <b>न</b> र | 3.7          | : 5            | and the second s | · #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5             | Ę              | **           | ζ              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | व्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ₹             | ₹;             |              | 7              | , <del>=</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | and the same of th |
| ন             | ত্র            | <del>च</del> | ξ              | Ξ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | '- न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3             | τ              | =            | <del>-</del>   | ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ===                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ₹             | 7              | =            | <del>-</del>   | ĩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | दग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| =             | =              | ₹            | 7              | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ŧ             | =              | 5            | <del>4-1</del> | ξ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| नस्य १ छ। १   | #F = 2 55      | 37 1/2 17    | TETTET         | ₹ £150,3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <del>वि</del> के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ೯ೣ≓ೣ          | ₹.₹            | 15           | <del></del>    | रा=ि ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| रेडच दे ७     | करिपहें 1      | ##= 1 1      | किंद्र है है   | 25-1-1-1 ×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ##J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ि, हि, दुवेदह | 表,             | 5, 27,       | 5. II          | ===                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| सर्वे हैं, सर | स. भा, सार्थन  |              | दरे, च. र      | F. S. (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ==                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

र्दाका—क. ज. ए पर्यों को हो दृष्टर बकारादि ने हकार तक पर्यों को देश की के चक्र में लिने । महण्य के नाम का आदिम को जिल्ला क्यर के तीने पढ़े पड़ी उन महण्य का पर्यस्वर होता है ह

टीला—प्रस्तर में मेप सिंह पृष्टियल को, इस्तर के नीये कम्या नियुत कर्त हैं। स्वतर के नीये यह मीन की, एकार के नीये हुणावृप की, को ने नीये मकर उन्में की रहै। उन प्रतियों के स्वामी को भी तस्स्वतों ये नीये एके। रेवर्ज के नेकर उन्हें के प्रकार के नीये श्रश्न सक्त उ. द. प. प्रो स्वयं के नीये स्थापन करें। जिस के इ. इ. ए. श्री स्वर्ण के नीये नहां, महादि विधियों को स्थापन करें। कर्म इपनी विधियों में निश्व स्वरेड्य दोवा है।

माद्भार, फ्रमहन, वैद्याल इन में फ्रहार स्वर का उत्र, क्रामाट, क्रामाट,

कन्यामिश्रुनसिंहानां क्रम्भरय मकरस्य च । घातस्तामसवेलायां विवरीतं शुभावहम् ॥ ९९७ ॥ धनुःकर्कटमीनाख्या गौरवर्णाः क्रमोदिताः । र्षे मेपे तुलायां च रृश्चिक श्यामवर्णता ॥ ११ ८॥ मिथुने मकरे कुम्भे कन्यासिंहे च कृष्णता। गौरश्च प्रियते सत्त्वे श्योमवर्णे रजोग्रणः ॥ १९९ ॥ कृष्णे तामसवेलायां भ्रियते नात्र संशयः । यस्मिन्वर्षे भवेन्मासो गौणाधिक्यस्तथा च्रयः ॥ १००० ॥ मासेन गृह्यते मासः सर्वकार्यार्थसाधने । माघफाल्यनचैत्रेषु वैशाखे श्रावगो तथा ॥ १००१ ॥ नभस्ये मासि वाराणां मुहूर्त्तानि यथाक्रमात । रुद्रशोक्तमिदं ज्ञानं शिवायँ रुद्रयामले ॥ १००२ ॥ गोपनीयं प्रयत्नेन सद्यः प्रत्ययकारकम् ।

रेखाज्ञान—

ग्रन्य श्रावर्त्तक काल श्रमृत । ० १ 6 \*

क्त्यामिथुनसिंहानां कृष्यस्य मकरस्य च । घाननामस्वेनायां विष्रीतं गुभावहम् ॥ १६७ ॥ दनुःकक्टेमीनाच्या गोरवर्णाः क्रमोदिनाः I र्षे मेषे तुलायां च रृष्टिचंक स्यामवर्णता ॥ ६६=॥ मिथुने मकर कुम्भे कन्यासिंह व कुणाता। गोरहच प्रियते सत्ते स्यामवर्णे रजोएणः ॥ ६६६ ॥ कृष्णे तामसवेनायां प्रियने नात्र संरायः । यम्मिन्वर्षे भवे-मासो गोगाविक्यस्तया ज्यः॥ १०००॥ मासेन गृहाने मासः सर्वकार्याथेसायने । मायकाल्यनचैत्रेषु वैशान्ते श्रावले तथा ॥ १००१ ॥ नससे मानि वाराणां सुहुर्चानि ययाक्रमात । रुद्दशोक्तमिदं ज्ञानं शिवार्यं रुद्धयामने ॥ १००२ ॥ गोपनीयं प्रयत्नेन सद्यः प्रत्ययकारकम् ।

> रखाज्ञान— युग्य कावर्षक काल कमूत। ० १ ६ १

| የ<br><del>-</del> . | æ      | -1-1216191919191919191919191919191919191919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                     | रात्रो | त त म म र र त त त म म र र त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | # # L L .                                     |
|                     | લુવ    | म रा गा प सुमा मो भा मा रो उदे में ना ज में तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4       |
|                     |        | रः। रात्रो सुपर्णध्यत्र प्य युगमं नभोऽयदामोदरकुञ्जरास्योः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | तो न मोरि मिनियंनु मीरियमो न मिन्             |
|                     | £      | (我)不)年(本) 张 张 洛 (张 (张 ) 张 (雅 ) 雅 ) 张 (雅 ) 张 (雅 ) 雅 | 8 0 0 7                                       |
|                     | रान्नो | म म म र दि र नि म म म र दि न न म म म न र र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मि   क   क   क   क   क   क   म   म            |
| 3 1                 | भूम    | वै तु स्र ता ग वि सु या वि भा मा पा री जे भी ना ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | It   원   노숙   원   111   111   연호   IC   원   연 |
| समेत्र              |        | नक्त च विन्न द्विपरो सुक्रन्दः पटत्रयं श्रीपतित्वंनिमः श्रीः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गज्ञातनश्च ।                                  |
| का                  | #      | 8   8   8   8   8   8   8   8   8   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( 20 ( 20 ) 1                                 |
| भाषार्ट             | रान्नो | त त त स स र र र न त स म र र त त म म म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | म च र र                                       |
| ;                   | योम    | चा ज व व त अ रावा वि छ या सीमा सारी जि मे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | त य ता या ति य या या या या या दि। इव          |
|                     |        | एवं नियायां सत्विष्युग्र्स्यं युगमं च नारायस्विन्ननायो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | च गीगासुनिबिष्णुसनी।                          |
|                     | €8     | 张一张一张一张一张一张一张一张一张一张一张一张一张一张                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 第1名  8  8  8   8   8   8   8                  |
|                     | गना    | र र त त त म म म र र र त त न म म र र त त त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | त सि म                                        |
|                     | रिन    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मि मि मि                                      |
| •,                  |        | राजो म्सिनी युगत् नमो यत्निमात्रात्रमात्रमात्रमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नीग नराजो गोनिस्नामा नम आनमामो।               |

| २५२                                                      |                |        |                                         |                                    |                | बृहक्क | यौति                                     | तपस                         |   |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------|---|
|                                                          | 336            | रात्री | <b>483</b>                              | 3                                  | शुक            | राजै   | æ                                        | }                           | • |
| =                                                        | #              | व्य    | 똢                                       | =                                  | (p             |        | - £                                      | =                           |   |
|                                                          | 丙              | य      | - A                                     | 恒                                  | वं             | H      | - 8                                      | 市                           |   |
| in in                                                    | 107            | U      | 83                                      | 9                                  | =              | তা     | - 38                                     | 5 6                         |   |
| 朝                                                        | শত             | lc lc  | 23                                      | ঝ                                  | 叔              | th.    | - 83<br>- 83                             | E.                          | , |
| <u> </u>                                                 | च              | ₩      | &                                       | वामनः खंच पादी                     | lc)            | tc     | €8                                       | नुहरिश्च                    |   |
| निशायां परं नन्दनः सर्यसृत्तनेभां माघवश्चापमेकं द्वरिश्च | ন              | ₩      | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | न                                  | শীত            | 10     | - <del>8</del> <del>8</del> <del>8</del> |                             |   |
| H                                                        | aff            | ₩      | 83                                      | Jan S                              | स              | 1      | **************************************   | 1                           |   |
| 17                                                       | स्क            | TP TP  | 83                                      | कालः केशहा खंच युग्मं पादद्वन्द्वी | नां            | 1      |                                          | खियधनराजी                   |   |
| 1                                                        | <b>₹</b> ₩     | 10     | 98                                      | Ħ.                                 | क              | 137    | 85                                       | الفار<br>پيدر               |   |
| यु                                                       | Œ.             | 10     | 88                                      | কে                                 | र्दु           | TF.    | द्ध                                      | राजी च ग्रन्यं यमयुग्ममाघवी |   |
| ::<br>⊞                                                  | Ħ              | ₩      | - <del>28</del>                         | व                                  | रीखे           | ic     | æ                                        | 표                           |   |
| 앨                                                        | Œ,             | H      | æ                                       | 100                                | di di          | ाट     | 48                                       | TE ST                       | ) |
| तुः                                                      | ন              | - RP   | £                                       | # N                                | =              | ₩      | 88                                       | 7                           |   |
| यः                                                       | त्य            | TH.    | 88                                      | İΕ                                 | की             | 12     | \$                                       | THE PER                     |   |
| E E                                                      | (p             | ic     | 88                                      | ि                                  | वं             | TD CE  | 张                                        | वा                          |   |
| 45                                                       | F              | 10     | 88                                      | att.                               | হে             | वा     | €                                        | E                           |   |
| _                                                        |                |        | 1.00                                    |                                    |                |        |                                          | "                           |   |
| यु                                                       | - <del> </del> | 1      | <u>₩</u>                                | =                                  | <del>   </del> | - 10   | 器 器 器                                    |                             |   |
| ाजो नभः नेशवः कुञ्जरास्यस्तयेव                           | (c)            | - H    | <b>光</b>                                | रिगौरीवुत्रः श्रीपतिः श्रन्यमेकम्  | 4              | lc     | 88                                       | <br>51                      |   |
| 137                                                      | শাত            | 4      | 3 88 2                                  | (記)                                | 저              | 4      | 88                                       | 3                           |   |
| 155<br>175                                               | হা             | RP .   | 917                                     | 133                                | (c)            |        | 88<br>88                                 | ite<br>oti                  |   |
| 160                                                      | म्             | 10     | <b>₩</b>                                | 벁                                  | ্য             | 4      | 86                                       | 1                           |   |
| श्रव                                                     | ঝ              | 10     | Æ                                       | 弘                                  | হা             | RD CR  | <b>₩</b>                                 | 12                          |   |
| 46°                                                      | री खे          | H      | X                                       | N.                                 | ৰ              | ㅁ      | (왕<br>)<br>왕                             | ोन                          |   |
| म                                                        |                | h      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 13                                 | ∓n             | lt:    |                                          | यस                          |   |
| 恒                                                        | Œ              | प्र    | 88                                      | F                                  | गोः<br>'रर     | ₩      | ₩                                        | नारायणो ना इसिलं इस्थिन     |   |
| ध्य                                                      | #              | HD.    | æ                                       | मुरा                               | dir.           | 14     | 왔                                        | অ'                          | ı |
| (ত                                                       |                | 12"    | <del>28</del>                           |                                    | 4              | ₽      | <b>€</b>                                 | Ë                           |   |
| नया                                                      | 'ল             | lc     | æ                                       | 2:5                                | #              | प्र    | <b>Æ</b>                                 | खनमोनभः                     |   |
| थस्                                                      | स्र            | H      | £€                                      | माधयः खं                           | में:           | 10     | -                                        | ख                           |   |
| 픱                                                        | वि             | 1      | <b>X</b>                                | 作                                  | यासो           | lo     | *                                        | <b>1</b> 73'                |   |
| 事                                                        | र्व            | R      | 88                                      | STATE OF THE PROPERTY OF           | व्य            | ₩      | <b>Æ</b>                                 | p.                          | • |
| गुरी गोपिनाथस्तथा विदुनर                                 | 41             | 4      | ₩                                       | थुक                                | <u>~</u>       | hr     | ₩,                                       | शनी पर् थ्रो                | • |
| <sup>[7</sup> '                                          |                |        | 1                                       | -"                                 | ıc             |        | !-1                                      | ~ [                         |   |

(F)

સ્

E.

10

|   |              | 7        |
|---|--------------|----------|
|   | पादो ॥       | <u>च</u> |
|   | F            | 133      |
| - | स्य          | 6        |
| - | नुहरिश्च     | <u></u>  |
|   | 117          | 4        |
|   | नु           | 校        |
|   | हिम्ब        | 101      |
| ŀ | ो खिक्स      | ্য       |
| I | 恒            | हा       |
| ŀ | माह          | म        |
| ŀ | यमयुग्ममाघवी | 412      |
| ı | यम           | 中        |
| ı | <b>'</b> ਜ   | 477      |
| ı | च ग्रन्यं    | भासा     |
| ŀ | राजी         |          |
|   | 7            | स्र      |

| पसा   | रः       |
|-------|----------|
|       | <u>1</u> |
| =     | <u> </u> |
| 中山    | R        |
| te.   | Ç        |
| मृह्य | <u> </u> |
| יתן   | 1        |
| 恒     | 丙        |
| धनर   | 10       |
| वी    | ্চ       |
| ير    | ह        |

| R  | 1    |   |
|----|------|---|
|    | रानि |   |
|    | न    |   |
| Ì  | 127  |   |
| -1 |      | 1 |

| <br> |       |
|------|-------|
| (    | श्रीम |
|      |       |

राज्य æ

t

۲ W

D

Þ

to

t

प्र

Þ

lc

tc

T.

Þ

r

tc

12

F

Þ

C

to

1

h

Į,

F

IC

lt

恶

卷 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张 张

स्ये निसंही दिपदं च चापी हिरिनंभः ले प्रमच्युतोऽघिहः

तयायिवने कार्तिकमार्गपीपे सृयदिवारेषु मुह्रतंयोगाः

H)

包

디

F

祆

(3)

**4**10

15

ī

41

4 4

स

Ħ

T)

듁

쐽

Æ

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

æ C

नामानाराणां वचनप्रद्या विवारपूर्वं विद्येविधिनन्त्यम्

रात्री परं चापलमन्युतं च युग्मं यमो

路|年|器|器|器|器|器|器|器|器|器

品

TH.

H

या सी

tr)

ট্র

터

Þ

ন

107

413

5

Ħ 47

100

Ħ

Ħ

या सौ

E)

ش

Ħ

F

环

102

নত

15

ゴ

₽ F

री रवे

4

विष्णुत्तिसिद्धसंती

राजी 8

C

t

×

٧

Ħ

Þ

F

C

۳

W

þ

Þ

Ю

r

۳

۲

P

B

C

r

H

۳

F

Þ

F

K

٣

\*

æ

K

r

C

æ 45

| l | न    |
|---|------|
| i | 1277 |

| j                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                                      | 1                                                           | 1-1-                                           | -1210-                                   | 1                                                  |                                           |                                         |                                                                                     |                                                                                    |                                          |                                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| पर निशाया रामुम मुरारियनायको निम्मुनभक्त भिष्मु ॥       | 12 1 12 12   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110   110 | त त त म म र र त त न न म न र र र र न न न म न र र र र र र र | गलेशः। नतः गतेन्द्रास्यरामञ्जूतकन गुग्मं न ग्रन्यं मुरस्किन तुग्मत्॥ | के दा चा ति न या में या न न ने ने न न न न                   |                                                | स्यमानो गोग्सिगोरीयगस्यापि ।             | ज्य रा   या वि   स या   सी सा   स , या ेर ेर र र र | र र व त म भ । र त हो । र र                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | निश्राधिद्वेत्यास्ति तामुक्त च पदे मुगर्ग गगुग पुन भी                               | बा वि मि न मा सि मि । गिर्म मि । गिर्म । भारा ११                                   | व त स स र र त त म म र र त त । भ भ भ भ भ  | 11: 4、1: 5: 5: 4: 4: 4: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: |
| सास्त्राप्तचाए खनभा मुक्तना नमथन युगम हारता हारस्त । पर | सीम में या ज हो हु अप रा वा विस्तिया मी भा वा रो दि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | स स र त                                                   | र विष्णुनेमे युगं गोपतिसं                                            | भीम जि कि जि कि मि पा वा वि छ वा सि भा सा ता हो दिने में ना | हिने र र त त व व व व र र त त त व व व र र त त त | क । १६ । १६ । १६ । १६ । १६ । १६ । १६ । १ | नुष तुष्र सा ना दि ८ या छ। सा मा सा स्वे मी या ज व | िने त त न म स र र त त त स स र र त त त स स | (多) (多) (表) (表) (多) (多) (多) (多) (多) (多) | गुरो हरिः ग्रस्ययुगं सुरेशः श्रीविष्तराजो गमनं तथा श्रीः। निशांब्रिडेत्यारिख तामु क | गुरु रा   या   ति   सु   या   गि   मा   या   रा   स्वे   मे   या   ज   के   तु   ज | ति य य र र त त त य य य र र त त त य य र र | 南 一年 年 中 中 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年                       |

| र्पष्ठ                                                                                           |                   |                                                                                       |                                         | '<br>बृहच                                 | ज्योतिप                                                                                       | सारः                                 |                                                                   |                                         |          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| खयुग्मं नृसिंहयुग्मं गगनं च युग्मम् ॥                                                            | य रा ना वि        | (表) 张 (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表)                                         | रो स्वे मे वा ज व त अप रा वा वि म वा जि | म सिरितित म म रिरित त त त राजी की         | संशोध्य मुहुत्ति ममादि ॥<br>मामहीत्मा महत्त्रीति ममादि ॥                                      | ज वे व अ रा वा ति स वा ति स सा सा अ। | र व त म स र द व व                                                 | है। है। है। है। है। है। है। है। है। है। | स        | (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) |
| । नक्तं च युग्मं                                                                                 | प्य च             | SS   121                                                                              | सौ मा सा                                | र र व                                     | - Y                                                                                           |                                      |                                                                   | नापद्वन्द्र,<br>-                       | ा रा     | 2 88 88 0 88 0 88 0 88 0 88 0 88 0 88 0 |
| शुक्ते असतं चापमस्मिद्दमश्च लम्बोहरः केशवशुन्यपादः<br>या सि मा सा रो थि से सि ना जा है। ना मा ना | र र न न स स र र न | कि।के।क।क।क।क।क।क।क।क।क।क।क।क।क।क।क।<br>पर्धीन नमो न कृष्णः खं श्रीपर् विष्णुनमो हिरः | रो रवे में वा ज वे त स्र रावा व स       | 日 て て                                     | रे चक्रम् ) ज्येष्टमासे तथापाडे तथेव च मिलि<br>सर्ये च कृष्णे। युगपद्युगले खं द्दरिविष्णुचाप् |                                      | 【   【   石   石   田   【   【   石   石   田   田   田   田   田   田   田   田 | मि चापे द्वयं ने<br>ति श्रिशी ना        | प्र प्र  |                                         |
| शुक्त वि स या हि                                                                                 | दिने र र त        | क्ष क्षिक्षिध्ध<br>शनो प                                                              | । या सो भा                              | (4) 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 | )<br>知<br>知                                                                                   | रवि री खे मे वा                      | स्मित त स स र<br>स्थ स्थित्वि                                     | सीम मिना ज न                            | सि म म र | 88  88  88  88  88                      |

| · —                                                           | <del></del>                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मापाट                                                                                        | ोकासमेत!                                                          | ı                                                                                     |                                                              | <b>२</b> ५ ५                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पानि सिद्धिनंदर् युगिहरास्यं युगस्युगपदं शोखनापं द्विष्ट्रच ॥ | 4   12   21   21   121   121   121   131   131   13   13 | मोम्गे थ्रीतिश्तनाथोऽथ हरिगरापती पत्रनामश्च पाद् दोषायां सिद्धियुग्म हरिखगजमुखाः कुत्णग्र्न्ये च कुत्णः। | (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日)     (日) </td <td>णुग्य वापी गगनमितस वांघ्रियुग्म मुसिही रात्रो नो सं मुरारिगंगनयुगगजो विष्णुवापोऽब्रियुग्मम्।</td> <td>  ज्या   वा   वा   वा   वा   वा   वा   वा  </td> <td>गुर गुमे मुर्गारमानमुगना निम्युनाषांघियुमं तत्रादी युग्मगोषापितयमगगन शीवरः खं पद्धीः।</td> <td>11.71     图   या   सा   मा   मा   मा   मा   या   या   या   य</td> <td>रंग गा निक्त श्रीयुगमीसिन्द्रिः स्मायुगलहरिव्यामगीविन्द्र्मन्यम् ।    मा मा सारा ज्वेतम   ना ना वि दि अ रा वा वि सा मा माना निक्ति ।    त त त त त त त त त त त त त त त त त त</td> | णुग्य वापी गगनमितस वांघ्रियुग्म मुसिही रात्रो नो सं मुरारिगंगनयुगगजो विष्णुवापोऽब्रियुग्मम्। | ज्या   वा   वा   वा   वा   वा   वा   वा                           | गुर गुमे मुर्गारमानमुगना निम्युनाषांघियुमं तत्रादी युग्मगोषापितयमगगन शीवरः खं पद्धीः। | 11.71     图   या   सा   मा   मा   मा   मा   या   या   या   य | रंग गा निक्त श्रीयुगमीसिन्द्रिः स्मायुगलहरिव्यामगीविन्द्र्मन्यम् ।    मा मा सारा ज्वेतम   ना ना वि दि अ रा वा वि सा मा माना निक्ति ।    त त त त त त त त त त त त त त त त त त |
| भीमे ग्रूम्ये च रुष्ण युगगगनद्दरिस्भीणि चापानि सिन्धिनंदत     | भीष ज   दे   दु जारा   वा   व   वा   वा   वा   वा   वा   | मोम्ये थ्रीतिश्तनाथोऽय हरिनखपती पद्मनामश्                                                                | 17 17 17 17 17 11 11 13 1 11 11 11 11 11 13 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | र्नारे पिरणुष्य यापो गगनमजितत्वं योघियुरम                                                    | ा । या मा मा मा मा मा सामा ना | युग् मुग्मे मुरारिगंगनयुगलजो निय्युचार्गाति                                           | 11 र र 11 र र 1 र र प र र र र र र र र र                      |                                                                                                                                                                             |

.

अय चैपद्दरा—मुद्दतः। श्रीमुङ्न्दर-गोरखनायकृतयात्रानिमित्तारम्भः—हतीया त्रयोद्यी का फल, चोय,चतुर्देशी का फल, पञ्चमी पूर्णिमा का फल, अमावस्या ने दिन गमन न करें। मूल में काम अञ्झा न करें। छत्ण् या ग्रुक्लपन की तिथि का फल—जिस मास की तिथि को आय तो श्रपने चित्त से गमन करें । चन्द्रमा का यल मरखों भद्रा दिशागूल योगिनी कालयास तिथियात नज्ञघात चन्द्रयात व्यवीपात कल्याणी संज्ञान्ति श्रमेक कुयोग ने दोप न होंगे, यह गोरखनाथ ने कहा है। जो तिथि साघ कर यात्रा करेगा यह अथ चौपहरामृहतः। सुलपूर्वन अपने घर कार्य सिद्धि करके आवेगा।

| पृह           | UN.         | यो।      | वप        | सार       | 1 1        |               |          |                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|---------------|----------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2 667         | ,           | गमनाय    | HEH       | राग्याच   | 107 101    |               | 7        | April 1        | स्य प्राप्त | Head of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.73         | पनप्रादित     | म्यायुक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100         |
| परिचम         |             |          | 13        | स्यादा    | महत्त      | ١,            | - 1      | (सर्वर प्राप्त | रत्याम      | THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED I | हायांगाः     | स्यामिन       | र्यमारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Walter.     |
| दविग्य        |             | क्तेश    | 42        | ट्य       | मुरा       | धनलाभ         | - Auto   | i i i          | 55          | 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ताभ          | 15 (c)        | लाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27.4        |
| 4.            |             | 31       | 503       | ३०५ रहोरा | ताम        | ताम           | 275:3    | .              | Kil         | 46.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सुरा         | तीय           | मुख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मंद्रव      |
| P             | 1           | 7        | 1         | 7         | 70         | 34            | u        |                | 21          | 1/;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6           |
| चतुर्थं प्रहर | 1           | 17.00    | थातमुन    | विष्न होय | यतिभय      | क्षायं सिद्धे | वैत जा   | 10000          | मिन्द्रव    | dateties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मगुषुत       | मुदा स स्रापे | सुराशाप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | क्षायिति दे |
| वितीय प्रइर   | N THE PARTY | Bra th   | विन्य होत | आतमुख     | कार्य ।साद | रातुभय        | सर्मेस्य | STORE STORE    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उत्पत्न आर्  |               | द्धित पाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मधीम        |
| वितायम्       | मीहरा       |          | 200       | 35617     | 3234       | मित्रलाम      | पत्तर:   | अर्थप्राप्ति   | Taring.     | Name of the last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | San Paris    | विद्य होता    | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | 532         |
| नयमग्रहर      | श्रयंताम    | भता म हो |           |           |            |               | वक्ट हाव | विलम्म हाय     | यमधराट      | अयलाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विन्ता द्येव | 133           | #12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2           |
| Ti.           | 3 32        | 6        | jr        | 100       | Ť          | 1             | 1        | 130            | 9           | j u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I W          | 100           | 30,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| ्र<br>इ       | 0           | 100      | 100       | 10        | 10         | 7 7           | - 1      | , J            | w           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13           | 111           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\cdot  $   |
| F             | w           | 908      | 196       | 100       | 0          |               |          | 121            | >0          | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | w            | 12            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1           |
| 気             | lı.         | W        | 100       | 100       | ig.        | 0             | +        | 7              | nr          | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N            | w             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <u>ja</u>     | 2           | 11       | 100       | 0         | 5          | 18            | 11.      | 7              | 7           | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ואח          | 74            | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|               | 34          | 250      | 1 12      | 15        | 200        | 660           | 000      |                | 92          | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6            | 7             | ەر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 70            | 20          | 24       | ur        | 2         | I.         | 100           | 100      |                | 399         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0-1          | ~             | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <u>F</u>      | m           | >0       | pέ        | w         | 2          | 13            | 1 40     | T              | 8           | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01           |               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Ŧ.            | 8           | m        | رب<br>مر  | )÷        | oy.        | 2             | n<br>n   | ┸              | 1 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 5             | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 5             |             | ,,,      | 7.7       | 7         | 24         | Ų,            | Ľ        | T,             | " ]         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ح ا          | 0             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |

गोरचकमत के अनुसार तिथिचक तथा फल--मासे शुक्लादिके पौषे तिथिः प्रतिपदादितः । दितीयाद्यास्त माघे स्यस्तृतीयाद्यास्त फाल्यने ॥१००३॥ एवं चान्येषु मासेषु तिथ्यो द्वादरासंज्ञिकाः । लेखारचके त्रयोदश्याः संविहाय तिथित्रयः ॥१००४॥ वृतीयादित्रये तत्र त्रयोदश्यादिकं फलय्। याम्ये प्राच्यादिकाष्टास वच्ये द्वादशघा क्रमात् ॥१००४॥ सौर्यं शून्यं धनातिश्च लामो लामो सयं धनम्। कष्टं सौख्यं कलिम् हिं शुन्यं प्राच्यां फल क्रमात।।१००६।। क्लेशो नैःस्वमथो सौख्य द्रव्याप्तिर्लागपीडनग्। सौर्यं लाभः कप्टसिद्धिलीभः सोर्यं तु द्तिमे ॥१००७॥ भ्यं नैःस्वं प्रियाप्तिश्च भय द्रव्य मृतिर्धनम्। क्लेशाहाभोऽर्थसिद्धिः स्वं लागो मृत्युश्च पश्चिम ॥१०००॥ धनं मिश्रं धन लाभः सौख्य लाभः छल छल्छ। कष्टं द्रव्यं च शृत्य च कष्टमुत्तरिव्यालम् ॥ ६००२ ॥

टाका—इन इनोको का व्यर्थ चन्न है दिनमें ॥ १८८३-१८०१।

पंता रा व व जया मा भा वा वा ।

# अथ चौपहरासहतः।

बन्द्रधात व्यतीपात कर्वाणी संज्ञान्ति श्रनेक कुयोग के दोप न होंगे, यह गोरननाथ ने कहा है। जो तिथि साथ कर यात्रा करेगा यह मास की तिथि को आय तो खपने चित्त से गमन करें। चन्त्रमा का वल भरणी भद्रा दिशागूल योगिनी कालवास निथियात नदायघात पञ्चमी पूर्णिमा का फल, अमावस्या ने दिन गमन न करें। मूल में काम श्रन्छा न करें। छाण् या ग्रुक्लपत की तिथि का फल—जिस श्रथ चेपहरा—मुह्नतीः। श्रीमुखन्दर-गोरखनाथक्रतयात्रानिपितारम्मः—तृतीया त्रयोद्शी का फल, चोष, चतुर्देशी का फल, सुखपूर्धंक अपने घर कार्य सिन्दि करने आयेगा।

| र् <sub>षियय</sub> , | गीति      | गस         | स्र            | 1          |          |           |               |         |            |                 |              | から かん     |
|----------------------|-----------|------------|----------------|------------|----------|-----------|---------------|---------|------------|-----------------|--------------|-----------|
| उत्तर                | गमनाय     | मन्यम      | बनग्रानि       | गुननाम     | सु । देव | थ्यातम    | मुन प्राप्ति  | मील्य   | 4.2        | भूमत्राधि       | क्युवर       | M. Total  |
| परिचम                | गुन       | मिन        | श्चन्यापि      | म,ां ग     | थनागम    | मित्रलाभ  | इंब्यु नाभ    | क्तेस   | क्यिंसिद्ध | श्चर्यमन        | रुव्यनाश     | rdka.     |
| द्योचम               | दनेस      | नेत्र      | 23.7           | सुत        | थनलाभ    | लाम       | 16            | सुरा    | लाभ        | לען<br>לען      | लाभ          | 25.452    |
| ď.,                  | मुख       | ध          | उन्धारतेश      | दारम       | लाभ      | गुह्य     | लाम्          | ቅጀ      | मुख        | खिया            | • 13         | मुख       |
| ति                   | 6         | ~          | m              | 70         | 24       | ur        | 2             | u       | W          | 0               | 5-4          | 5         |
| चतुर्वे प्रहर        | राजपद     | श्रातेमुरा | विध्न होय      | आतिभय      | नायंसिद  | कर्त देना | समगुरा        | यशमगर   | सरेबुत     | मुरा से क्यांचे | मुराप्राप्ति | कार्यताद  |
| तृतोय प्रहर          | त्रातेमुख | निम्न होय  | अतिमुख         | कार्य (सदि | शहभव     | सर्वगुरा  | यमवर्गट       | सर्वस्य | मुखरे भारे | कार्यासात्र     | सुख पावे     | भरीभ      |
| द्वितायप्रहर         | स्रोह्य   | महोरा      | राजपद          | श्रयीम     | मित्रलाभ | क्लेश     | ग्रयंत्राप्ति | व्ययुभ  | ख्यगुभ     | विन्ता द्वीय    | विस्न ह्याय  | 1         |
| त्रथमप्रहर           | अर्वाभ    | भना न हा   | श्रदं प्राप्ति | क्लेश होय  | यर् लाम  | सकट होय   | विलम्म हाय    | यमधराट  | त्रपंताम   | चिन्ता होय      | वित्रह       |           |
| =                    | 12        | 6          | 100            | m          | ٥٢       | 124       | w             | 9       | 12         | 111             | 100          | E 3 0 9 9 |
| 16                   | 10        | 100        | 0"             | 100        | 1        | 17        | 1.            | 1 24    | 1 00       | 2               | 1 11         | 100       |
| ন্ত্র                | 100       | 10         | 10             | 100        | 10       | 100       | 1 100         | 170     | 34         | w               | 19           | 1         |
| #                    | 1         | 100        | 10             | 10         | 100      | 10        | 10            | l un    | 1 22       | 7               | 100          | 13        |
| - 27                 | 19        | 111        | 14             | 10         | 10       | 18        | 10            | 100     | m          | 100             | 1 24         | Tw        |
| खे.                  | 100       | 12         | 111-           | 100        | 100      | 16        | 3             | 0       | 3          | m               | مرا          | 12        |
| 15<br>415            | 1-8       | 1 65       | 13             | n          | W        | 10        | 15            | 9.2     | 6          | 5               | 10           | 1         |
| बार्क                | 120       | 12         | w              | 12         | n        | w/        | 100           | 39      | 9.5        | 0               | 10           | 100       |
| F                    | m         | 1          | 124            | 100        | 2        | n         | w             | 8       | 99         | 92              | 100          | 10        |
| TT.                  | 10        | 1          | I              | 124        | 1 7      | 9         | n             | 15      | W          | 0               | 6            | 18        |
| 45                   | 10        | To         | 100            | 1 20       | 24       | 1         |               |         |            | 0-              | 10-          | المست     |

मोरचकमत के अनुसार तिथिचक तथा फल--मासे शुक्लादिके पौषे तिथिः प्रतिपदादितः । दितीयाद्यास्तु माचे स्युस्तृतीयाद्यास्तु फाट्युने ॥१००३॥ एवं चान्येषु मासेषु तिथ्यो द्वादशसंज्ञिकाः । लेख्याश्चके त्रयोदश्याः संविहाय तिथित्रयम् ॥१००४॥ वृतीयादित्रये तत्र त्रयोदश्यादिकं फलस् । याम्ये प्राच्यादिकाष्टास वच्ये द्वादशघा कमात् ॥१००४॥ सौर्यं शून्यं धनातिश्च लाभो लाभो भयं धनम्। कृष्टं सौख्यं कलिम्ह त्युः शून्य प्राच्यां फल क्रमात्।। १००६।। क्लेशो नैःस्वमथो सौख्यं द्रव्याप्तिलीभपीडनग्। सौर्यं लाभः कप्टिसिद्धिर्लाभः सौर्यं तु दिन्तगो ॥१००७॥ भयं नैःस्वं प्रियाप्तिरुच भय द्रव्यं मृतिर्धनम् । क्लेशालाभोऽर्थसिद्धिः स्वं लामो मृत्युश्च पश्चिमे ॥१००८॥ धनं मिश्रं धनं लाभः सौख्यं लाभः छलं छलम् । कृष्टं इन्यं च शून्यं च कृष्टमुत्तरदिक्फलम् ॥ १००६ ॥

| 1           |     | इन  | হণ   | ोकों  | क    | ा थ | র্ঘ | न्द्रभ   | ត ដ | देखिये ॥      | ६००३–६००    | E 11  |     |
|-------------|-----|-----|------|-------|------|-----|-----|----------|-----|---------------|-------------|-------|-----|
|             | ीय  | वै  | ज्ये | থা    | त्रा | 111 | আ   | रा       | मा. | पृ <b>र्व</b> | दिस्य       | . 5.5 | - 7 |
| -           | 8   | +   | =    | v     | -    | E ! | 90  | 99       | 5 7 | कारय          | <b>ह</b> ्श | 415   | `   |
| ž           | , N | 1 5 | 3    | =     | -    | 90  | 99  | <u>-</u> | \$  | सुन्य         | - 63        | *     | * " |
| ¥           | , ( | 5   | -    | 3     | 90   | 99  | 95  | <br>\$   | -   | प्रस्व गरा    | ्रम         | 4     |     |
| ę           |     |     |      | 90    | 9 9  | 9-1 | 9   | =        |     | साम           | , £         | * 2.5 | - 1 |
| 3           | -   | -   | 90   | 9 9   | 95   | 9   |     | ==       | *   | LEE           |             |       |     |
| 5           | 2   | 10  | 99   | 95    |      | -   |     | ٨,       | 7   | 4/2/27        |             | `_    | ,   |
| č           | 50  | 55  | 5-   | 1 - 3 | -    |     | - i | 3        | Ę   | ~ 18°         | 5           |       |     |
| 0           | 99  | 9-  | , C  | ~~~   |      | · ' | -   | ٤        | fa  | εr            | * -         |       | *   |
| 9           | ٩.  | c   | ~:   |       | 7    |     | 1   |          | Ł   | <b>e</b> (    | •           |       |     |
| ~` (<br>• • | ٠   |     | -;   | *     | ١    | 1   |     | į.       | ŧ   |               | 5           |       |     |
|             |     | 1~  |      |       |      | -   |     |          |     |               | _           |       |     |

# अय चौपहरामृहतः।

श्रय चीपहरा—मुह्नतैः। श्रीमुङ्ग्दर-गोरखनायक्रतयात्रानिमित्तारम्मः—तृतीया त्रयोद्यी का फल, चोष चतुर्देशी का फल, चन्द्रघात व्यतीपात कल्याणी संक्रान्ति श्रनेक कुर्योग के दोप न होंगे, यह गोरखनाथ ने कहा है। जो तिथि साघ कर यात्रा करेगा यह पञ्चमी पूर्णिमा का फल, अमावस्या के दिन गमन न करें। मूल में काम अब्छा न करें। छाण या शुक्लपत की तिथि का फल—जिल मास की तिथि को जाय तो खपने चित्त से गमन करें । चन्द्रमा का यल भरणो भद्रा दियाग्रल योगिनी कालयास तिथियात नहात्रदात स्रवपूर्वन अपने घर कार्य सिद्धि करके आवेगा।

|   | 4 121        |
|---|--------------|
|   | 100          |
| - | गमनाव        |
|   | मन्यम        |
|   | धनप्रादिन    |
|   | यननाम        |
|   | सुन श्व      |
|   | य नाम        |
|   | सुन प्राप्ति |
|   | सीम्य        |
|   | ž,           |
|   | मन्त्रमाधि   |
|   | ग्रस्थिय:    |
|   | X            |

यमृते राजसम्मानं मुसले च घन जयः । गदाल्ये चाल्या विद्या मातङ्गे कुलवद्धं नम् ॥ १०१८॥ राजसे छ महत्कष्ट चरे कार्य च सिध्यति । स्थिरयोगे महारम्भो प्रगृद्धे पामिपोडनम् ॥ १०१९॥

| -             |                |                | 5611              | ળા ત્રુશ   | <b>५६ पा</b> । | सापाङः               | 7A 11       | ४०१        | 8 11                 |   |
|---------------|----------------|----------------|-------------------|------------|----------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|---|
| 7             | है नाम         | रवि            |                   | 1          | 1              | 711-                 |             | -          | <u> </u>             |   |
| -             | रे ज स्ट       |                | चन्द्र            | महत्त      | चुध            | गुरु                 | <b>गु</b> क | शनि        | फन                   |   |
| -             | । लद्द         | श्रीरवि०       | स्ग०              | व्याध्नेत  | इस्न           | ्रे <u>प्र</u> ानु ० | -           | খন         | सिद्ध                | - |
| -             |                | भरगो           | यार्ग             | न्पा       | नित्रा         | ज्येष्टा             | श्रिमि      | पु भा      | मृत्यु               |   |
| -             | ध्र<br>ज्ञापति | कृतिका         | पुनवंसु           | व ग्राका ० | स्वाता         | मूल                  | थ्रवण       | उ भा       | श्रमुख               | - |
| -             | गणत<br>स्य     | रोहिसा         | पुष्य             | उ० फा      | विशाखा         | पूर्ण पा             | -1          | रेवता      | सीभाग्य              | - |
|               | H              | मुगशिरा        | अ'रलेपा           | हस्त       | श्रनुरावा      | उ०प.०                | शत०         | श्रशित     | श्रविद्शी०           |   |
| 1 1 7 7       |                | প্রাচ          | भघा               | चित्रा     | ज्येष्ठा       | श्रभि                | पूरमार      | भर्        | धनज्ञा               | - |
|               | रिस            | पुनवसु         | पूर्वाफा०         | स्वाती     | मूल            | थवण                  | 301110      | কুনে       | सोनाग्य              | 1 |
| [ [ L ] -"    | ज              | पुरन           | ड० फा०            | विशासा     | पूर्पा०        | धनिष्टा              | रेवता       | रोडि       | साख्य                |   |
| 10 33         | -              | श्रारतेपा      | ्द€न              | थनुगधा     | उषा०           | য়ন ০                | श्चारवन।    | सृत०       | च्चय                 |   |
| 15            |                | मधा            | विद्या            | द्रव्या    | শ্ৰমি ০        | पु॰भा॰               | भरणा        | श्राद्धी   | लद्द ०               |   |
| 13 美海         |                | पूर्शका०       | स्वाना            | मल         | श्रद्धा        | ट <b>े आ</b> ०       | कुत्तरा     | पुर०       | राजसम्मान            |   |
| १५ मान        | - ·            | ड०फा०          | विशाखा            | पूर्वाषा०  | धनिष्टा        | रेग्ता               | रोहिणा      | gca        | पुढ़ि                |   |
| १४ पद्म       | [-             | इस्त<br>चित्रा | श्रनुराधा         | उत्तराषा   | হার৹           | ग्रारिव०             |             | याग्दो     | सीमाग्य              |   |
| १५ छुम्य      |                | स्वाता         | 18:2              | প্রামিত    | र्म ० मा ०     | भरगा।                | श्चार्री    | मधः        | धनप्र प्रि<br>धनह नि |   |
| १६ उत्पा      |                | वशाखा          | सृग०              | श्रवण      | उ०मा•          | क्तिः                |             | म।         | थनह ।न<br>प्राणुना-ा |   |
| १७ स्टब्      |                | अनुरावा        | पूर्वार           | धनिष्टा    | रेगना          | र हिसी               |             |            | 10. III              |   |
| भिक्र         |                | ज्येष्टा       | <b>उ</b> ०वा०     | शत०        | प्रार्द०       | আহা                  |             | ाना -      | - <sup>२,3</sup>     |   |
| १६ विद्धि     | - -            | गृन            | श्रक्षित<br>श्रदश | द्वा भार   | कृति -         | पुनर्वसु             |             |            | विद्यार र            |   |
| २० भ          |                | godio h        | धनिष्टा           | रेयतः      | 31120          | gt,                  |             |            | - <del>-</del> = -   |   |
| २६ अगृह       |                | उ०पा०          | গানত              | न्यरिवन    |                |                      | हात ल       | 77         | 27.77                |   |
| २२ अवल        |                | श्रभाजव        | मृ० भा            | गरणा       | "प्रा"         |                      | 1471 =      | P          | 12 4                 |   |
| ः गद          |                | धवरा           | ड॰ भा             | किया       | 970            | q î                  | _           |            | 7.5.                 |   |
| रेष्ट्रातः    |                | पनिए।          | रेदता             | ीं हिणा    | m- c           |                      |             | ,<br>      | (                    |   |
| रे राज्ञम     | 7              | ानभिदा         | with day.         | _          | 2              | - :                  | Ξ_ F        | <u>'</u> ' |                      |   |
| <u>६</u> ' चर |                | र्यभा          | भरणी ,            | 21 1       | ਸਾਧ<br>+_ =    |                      |             |            | :                    |   |
| ७ स्यर        | E              | 04714          |                   | <u> </u>   | ·              |                      |             |            |                      |   |
| ६ प्रवर्धः    | 1-1            | रेयाः ।        | इतिहा             |            | • ५ •          | · · · · · ·          |             |            |                      |   |
|               |                | -              |                   |            |                |                      |             |            |                      |   |

**ञानन्दादिशुभाशुभयोग**--

सूर्येऽश्विभात् हिनरोचिषि चन्द्रधिष्यया-

त्सार्वाच भूमितनयेऽथ बुधे च हंस्तात् । मैत्राद्यरो भृग्रस्तते खलु वैश्वदेवा—

च्छायास्रते वरुणभाक्तमशः स्युरेवम् ॥ १०१०॥ श्रानन्दः कालद्राडश्च भ्रमो धाता क्रमेण च । सौम्यो ध्वांनो ध्वजो नाम्ना श्रीवत्सो वन्नमुद्गरः । छत्रं मेत्रं मानसश्च पद्माख्यो लुम्बकस्तथा ॥ १०११॥ उत्पातो मृत्युकाणाख्यः सिद्धिश्चैव शुभोऽमृतः । मुसलोऽथ गदाख्यश्च मातङ्गो राज्ञसश्चरः ॥ १०१२॥ स्थिरः प्रवर्द्धमानश्च योगाऽष्टाविंशतिः क्रमात्।

फल--

यानन्दे लभते सिद्धिं कालदगडे स्रतिं तथा।

प्रमाख्ये न सुखं प्रोक्तं सोभाग्यं च प्रजापतो ॥ १०१३॥

सोग्ये चैव महत्सौख्यं घ्वाङ्क्ते चैव घनक्यम्।

घ्वजनाग्नि च सौभाग्यं श्रीवत्से सौख्यसम्पदः ॥ १०१४॥

वत्रे चयो मुद्गरे च श्रीनाशस्तु तथैव च ।

छत्रे च राजसम्मानं मैंत्रे पुष्टिर्न संशयः ॥ १०१४॥

मानसे चैव सौभाग्यं पद्माख्ये च घनागमः ।

लुम्बके घनहानिश्च ह्युत्पाते प्राणनाशनम् ॥ १०१६॥

मृत्युयोगे भवेन्मृत्युः कागो च क्लेशमादिशेत ।

सिद्धियोगे भवेत्सिद्धः शुभे कल्याणमेव च ॥ १०१०॥

### भाषाटीकासमेतः।

थमृते राजसम्मानं मुसले च घनज्यः । गदाख्ये चाल्या विद्या मातङ्गे कुलवर्द्धनम् ॥ १०१८॥ राजसे तु महत्कष्टं चरे कार्य च सिध्यति । स्थिरयोगे गृहारम्भो प्रवृद्धे पागिपोडनम् ॥ १०१९॥

| रोगोंक नाम       | रवि           | चन्द्र    | मजल      | चुध        | गुरु     | गुक       | হানি               | দল —         |
|------------------|---------------|-----------|----------|------------|----------|-----------|--------------------|--------------|
| १ घानन्द         | श्चरिव०       | 7776      | entrik.  |            | श्रनु॰   | ह01710    | খনত                | सिद्ध        |
|                  |               | मृग०      | আফল্র    |            | ज्येष्टा | श्रिभि    | पु भा              | मृत्यु       |
| र मालइड          | भरणो          | খান       | रूघा     |            | मूल      | थवण       | उ भा               | श्रमुख       |
| - पूज            | कृतिका        | पुनवसु    | प्रोका०  | स्वाता     | पूर पा-  |           | रेवता              | सीभाग्य      |
| ४ प्रजापति       | रोहिला        | पुष्य     | ত্ত কাত  | 1          |          |           | अशिव               | श्रधि₹सी०    |
| र ब्राच्य        | मृगशिरा       | श्र'रलेपा | हस्त     | श्रनुरावा  |          | पूर्भार   | भरत                | धनस्य        |
| ध्वान            | স্থার্হা      | मघा       | चित्रा   | उपेष्ठा    | श्रभि    | 30110     | हात                | सीनाग्य      |
| ७ म्बज           | पुनवसु        | पूर्वीफा० | स्यानी   | मूल        | भवण      | रेवता     | रोरि               | साख्य        |
| थावन्स<br>भावन्स | पुरन          | उ० काव    | विशासा   |            | धनिष्ट।  | ग्रश्वन   |                    | च्चय         |
| ६ ग्रज           | श्राम्लेप     | इस्न      | यानुगध   | या उ.पा०   | গ্ৰন ০   |           | ग्राद्धी           | लद्भ व       |
| ् सुदर           | मघा           | वित्रा    | उन्हा    | অমিণ       | वु०भा०   |           | 970                | राजसम        |
| वित्र            | पुर्शकाः      | स्वाना    | मृल      | यास        | =0 HI    | रीहिणा    | gc4                | 913          |
| र भेन्न          | <b>उ०फा</b> ० | विशाख     | पूर्वापा | ० धनिष्टा  | रेवता    | -1        | -                  | सोभाग        |
| । मानस           | इस्त          | श्चनुराध  | -        | য় সার ০   | श्चारिय॰ | खार्री    | मपः                | भ्रमप्र प्रि |
| ४, पद्म          | चित्रा        | 3.81      | অমিত     | प्रभी      |          | 970       | वृषा               | धनह नि       |
| रे लुस्स         | स्वाता        | मृत्र     | अवरा     | ड0ना       | र हिंगी  |           | - 41               |              |
| ६' एत्यात        | _1            |           | धनिष्ठ   | 1 37-1     |          | श्चरहें न | 1 हस्त             | _ 13         |
| ७ मृत्यु         | श्रहरा        |           | ~_ \     | द्यार      | श्रीहों  | - निया    | ិ៍ [រៈ <u>គី</u> រ |              |
| म बाज            | ज्येष्ट ।     |           |          | ग्रह अर्   |          | प्रतिष:   | FT7 0              |              |
| हिं विद्य        | गृल           | अदर्श     |          | ্যাত শ্ৰেন |          | 1 2041    | 0 1-7              |              |
| " शुभ            |               | ० यनिष्ट  | र रेयत   | रोटि       |          | 5,1       | === 1              |              |
| ः । श्रम्        |               |           | खरि      |            | 4191     | 1 31      |                    | E            |
| २२। सुखल         |               |           | मा भरण   |            |          |           |                    |              |
| • गद             | श्रवर         |           | मा निर्  |            | ·        |           |                    |              |
| १४ नत            |               | ए। रेदत   | 31       | 4717       | ~ (1 =   | £, ,      |                    | -            |
| ्र राच           |               | मदा करि   | वनी न्या |            |          |           |                    |              |
| F 3              |               | ना नरर    |          | ' r        | ē . *    | ~         | _                  |              |
| 1:3 (54          |               | क्रांव क  |          |            |          |           |                    |              |
| हा प्रवा         |               | 71 31     |          |            |          |           |                    |              |

टीका—ग्रानन्यवियोग मार्गस्म हैं, इनमें एक एक योग को आर भोर अनवध् हैं। उनका क्रम ऐसे जानिय-रिवयार को श्रिव्यनी, सीमयार को मृग, महस्यार को श्राप्तिया, गुध्यार को तस्त, गुग्यार को श्रातुराधा, श्रात्यार को उत्तरायादा भीर श्रीन्यार को शततारका इन पोरों में इन नवमों का संयाग हो तो भागन्यदिक योग जानिये, ऐसे श्रीर्थ स्ट्याइस योगों का क्रम पीछे चक्र में लिया है। १०१०-१०१६।

# चरयोगः--

रवी पूरा छरों पुष्यः शनी मृलं भृगो मघा। सौम्ये बाह्यं विशा भौमे चन्द्रे(?)ऽऽर्दा चरयोगकः॥१०२०॥

# क्रकचयोग:---

रवौ त दादशी प्रोक्ता भोमे च दशमी तथा। चन्द्रे चैकादशी प्रोक्ता नवमी ग्रुथवासरे ॥ १०२१॥ शुक्ते च सप्तमी ज्ञेया शनो चैव त पष्टिका। यरौ चाष्टमिका ज्ञेया योगोऽयं ककचो ग्रुघैः॥ १०२२॥

# दग्धयोगः--

ड्रिषे तृतीया कुजव्यमी च पष्ट्यां ग्रह्माया (?) शुक्रवारे । एकादशी सोमशनिर्नवम्यां द्वादश्यथार्केष्विति दग्धयोगः॥१०२३॥

# मृत्युयोगः--

रवौ भौमे भवेन्नन्दा भदा जीवराशाङ्कयोः । जया शुक्ते बुधे रिक्ता शनौ पूर्णा च मृत्युदा ॥१०२४॥

# सिद्धियोगः--

शुक्रे नन्दा उपे भद्रा जया भाँमे प्रकीर्तिता । शनौ रिक्ता उरौ प्रणां सिद्धियोगा उदाहताः ॥१०२४॥



| 2.1 | 1;" 4 of 1, | 1141,1    | 1           | 1 1 1 m 2 f      | 1111       | d b & b                                 | भूग त प्रश्ने   |
|-----|-------------|-----------|-------------|------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 1   | nga,        | ria de    | 1           | l<br>Line        | 1 11 11    | i i                                     | # # # #         |
| 3   | 1, 14       | 12 17.4   | 11111       | 1 1-1            | 1 1 1 - 1  | - 1-1                                   | 15°17 1 1 17 21 |
| 1   | दम्यक्षेत   | 12 11/4   | 111:00      | * (~ )           | 1 . 571    | 1 + f+ r                                | eti, eta        |
| ,   | श्रुकी =    | 7 ( la    | 5 (-1)      | 717;             | 4 [1] !    | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 317 13          |
| 1   | भंद तेव     | AD FIT PE |             | 117.             | 7 10       | 41"1                                    | 2 1 1 8 1 1     |
| ,   | 7114        | 177,111   | 4.1         | \[\frac{1}{2} \] | 7          | 1 1501                                  | 3": 3"4         |
| ٠,  | सं,द्वित स  | #13tivit  | Tirett      | 57 11.           |            | ् स् ।गःग                               | सारी हर         |
| E,  | TIFE        | 27.41     | જાતિક       | 40               | 21117      | with                                    | avi (Ti         |
| 2   | विद         | ग्।       | 1117        | 3441             | 7 ( 1 = 1  | त चेत                                   | पूर्व पात       |
| 30  | यमनेन्      | मपा धनि   | मृति विशाः= | हरि से,          | d d. d.    | 3-183                                   | हेला । धरा      |
| 33  | यमपण्ड      | श्या      | िशामा       | ग्राज्ञ          | 11.11      | वृद्धिका                                | राह्य हुन्।     |
| 30  | गुप्तावज    | भरगो      | िया         | 7, 4rsi          | S. Collect | 1111                                    | चील रेगी        |
| 9 3 | થાગુ હિ.    | देश       | भग्ग        | श्रमिती          | व्यनुगंधा  | 3.zi                                    | रेव ग्री गोदि॰  |

# दास दासो लेने का मुहूर्च-

दासचक-

नराकारं लिखेञ्चकं सेवार्थं मृत्युसंग्रहे । शीर्षे त्रीरायर्थलाभः स्यान्मुखे त्रीशि विनाशनम् ॥१०३३॥ हृदि पञ्च घनं घान्यं पादे पट्कं दरिदता । पूष्ठे द्वे प्रागासन्देहो नाभौ वेदाः शुभावहम् ॥ १०३४॥

### भाषाटीकासमेतः।

# युदे दे भयपीडा च द्त्तहस्तैकमर्थकम् । एकं वामे नाशकरं भृत्यभात्त्वामिभान्तकृत् ॥ १०३४॥

टीका—नराकार चक्र के श्रवय रथानों में श्रद्ध स्थापित करे शिरपर ३ नजन धरे रतका फल शर्थलाम, मख में ३ फल नाश. हत्य मे ४ फल धनधात्य बृद्धि, पदों पर ६ फल दिहि, भय पोड़ा, दाहिने हा।

#### फल---

शिरःस्थाने भवेल्लामो मुखे हानिः प्रजायते । पादयोरर्थलाभः स्याद्घदये सौख्यवर्द्धनम् ॥ १०४० ॥ स्तनयोस्तु महालाभो ग्रह्यस्थाने महद्भयम् । श्वर्यमादिगवां ज्ञे ये महिष्यां सूर्ध्यभान्त्यसेत् ॥१०४१॥ इदमेव वृषे ज्ञेयं विशेषः परसु षोडश ।

टीका—गाय लेना हो तो उत्तराफल्गुनी से दिसवनतत्र तक गिनै उनमें से मस्तक पर ३ फल लाभदायक, मुख में २ फल हानि, पद पर ५ फल अर्थलाभ, हदय में ४ फल सुख, स्तन में ५ फल महालाभ, अग पर १ फल प्रजावृद्धि, गुह्य पर ४ फल भय जानिये। श्रीर महिषी (भैंस) लेना हो तो भी इसी क्रम से शुभाशुभ फल जानिये। परन्तु सूर्य के नद्मत्र से दिवस नद्मत्र तक गिने श्रीर वृपभ लेना हो तो भी उ० फा० से क्रम जानिये परन्तु पद पर १६ नद्मत्र घरे, श्रेष स्थानों में २ घरे श्रीर गाय के समान शुभाशुभ फल जाने॥ १०३६-१०४१॥

# अरवक्रयमुहूर्त-

श्रश्वे तु सूर्यभाञ्चैव साभिजिङ्गानि विन्यसेत् । पञ्च स्कन्धे जन्मभान्तं पृष्ठे तु दशकं न्यसेत् ॥१०४२॥ पुञ्छे ज्ञे यं द्रयं प्राज्ञौरचतुष्पादं चतुष्टयम् । उदरे पञ्च धिषायानि मुखे द्रे च प्रकीर्तिते ॥ १०४२ ॥

फल-

सौभाग्यमर्थलाभश्च स्त्रीनाशो रणभङ्गता । नाशश्च ह्यर्थलाभश्च फलं शोक्तं मनीविभिः ॥ १०४४ ॥

टीका—सूर्य नवत्र से अपने जन्मनज़त्र तक अभिजित् सहित नवत्र स्थापित करें और इस क्रम से स्थानों का फन जाने। कन्धे पर ४ फन सोमान्य, पोठ पर १० फन अर्थताम, पृंद्य पर २ फल स्थोनाश, पेरों पर ४ फन रशमहता, उदर पर ४ फन नार भ्रोर मुख में २ फल अर्थनाम, ऐसा फन पिएडतों ने कहा है ॥१०४२—१०४४॥

शिविकारोहण-चक-मुहूर्तः---स्यभाहिनभं यावत्यञ्च पञ्च चतुर्दिःश । मध्ये तु सप्त देयानि चक्तं ज्ञेयं सुखावहय् ॥१०४४॥

पूर्वभागे तु चारोग्यं दिचागो कष्टकारकम् I पश्चिमे कुशता चैव उत्तरे व्याधिसम्भवः ॥ १०४६ ॥ मध्यमे च शुभं प्रोक्तमाउद्वीद्धकरं परस् । पालकारोहगां चैव वालकस्य बुधीहतम् ॥ १०४७ ॥

होता-स्यंनज्ञ से जन्मनज्ञ पर्यन्त पालकी अथवा पालना इनमें से जिसपर धारोहण करना चाहे उसके चारो श्रोर तथा मध्य भाग में नवज लिखने का क्रम-र्षमान में ४ फल आरोरय, दिच्या में ४ फल कप्रकारक. पश्चिम मे ४ फल छशना, रेंदर में १ फल व्याधिनाश श्रीर मध्य में ७ फल ग्रुम तथा श्रायुप्यवृद्धि जानना ॥ १०४४—१०४७ ॥

हस्तिक्रयमृहर्व-राजाकोरं लिखेचकं जन्मभानतं च सुर्यभात्। कर्गों शीर्षे दिजे पुच्छे द्रयं सर्वत्र योजयेत ॥१०४८॥ शुराडायां तु द्वयं योज्य वेदाः पृष्ठोदरे मुल । पड्वे चतुर् पादेषु साभिजिद्रे न्यसेकमान् ॥१०४६॥

कर्गों चैव महलाभो मस्तके लाभ एव च । दन्ते चैव भवेलाभो पुच्छे हानिः प्रजायने ॥ १०४० ॥ शुराहायां तु शुभं तेय पृष्टे तु स्वत्मदः । उदरे रोगसम्मृतिमु व न मण्यः स्टनः । १०१६ । पादयोश्च संबेहासी गने वेंब हिनिवित्तन ।

फल-

दीका—पहले सूर्यनदात्र से जनमनदात्र तक स्थापित करने का क्रम लिया है। परन्तु इसके स्थान श्रीर फर्नो तथा नक्षत्रों की संग्या भिन्न है। प्रथम कार्नो एक र फल लाभ, परनकपर २ फल नाभ, दांनों पर २ फल लाभ, पूंछ पर २ फन हार्गि संख्यर २ फल श्रुभ, पोठ पर ४ फन सुग्न सम्पदा, पेटपर ४ फन रोग, मुखपर ४ फ मध्यम, पायों पर ६ फन लाभ, ऐसे फल जानिये॥ १०४५—१०४१॥

#### छत्रचक--

त्र्युत्तरा रोहिगा। रोद्रं पुष्यश्च शततारका । धनिष्ठा श्रवणां चैव शुभानिच्छत्रधारगो ॥ १०४२॥

फ्ल--

त्रीणि मुले सप्त दगडे कगठे चेंव तु पञ्चकम् ।
मध्ये वस्त प्रदातव्यं शिखरे वेद एव च ॥ १०४३ ॥
मुले च जायते नाशो दगडे हानिर्धन त्यः ।
कगठे च राजसम्मानं मध्ये छत्रपतिर्भवेत् ॥१०४४॥
शिखरे कीतिरुद्धिश्च जन्मभात्सूर्यभान्तकम् ।

टीका-तीनों उत्तरा,रोहिणी, श्राद्धां,पुष्य, शततारका, घिनष्टा श्रीर श्रवण ये नव्य छत्रघारण में श्रम हैं। परन्तु अपने जन्मनत्त्रञ्ज से सूर्यनत्त्रञ्ज तक लिखने के कमसे प्रथम मूलपर ३ फल नाश,दराडपर ७ फल हानि श्रीर घनत्त्रय,कराउमें ४ फल राजसम्मान,वीव में = फल छत्रपति,शिखर पर ४ फल नाश श्रीर कीर्ति की वृद्धि जानना॥१०४२-१०४॥

मञ्चकचक्र---

सूर्यभाद्गणयेचेन्द्रं मञ्चमूले चतुश्चतुः । गात्रेऽिधं त्वेकविन्धास मध्ये सप्त विनिदिंशेत् ॥ १०४४ ॥

फल---

मृले तु सुलसौभाग्यं गात्रे प्रोक्तं भयं महत् । मध्ये सत्पुत्रलाभाय त्रायुव्धिक्रः परम् ॥ १०४६ ॥

टीका-सर्यनचत्र से दिवसनचत्र तक मञ्चकचक में श्रद्ध स्थापन करने की विधि-पिंदले मञ्च के मूल में चार २ फल सुखप्राप्ति, मध्य गात्र पर ४ फल भयवाहि, श्रागे विन्धा पर १ फल भय तथा मध्य में ७ फल पुत्र लाभ श्रीर हायु ही वृद्धि होय ॥१० ४४-१०४६॥ तिलों की घानी करने का मुहूर्त—

पाणाचक्रं प्रवच्यामि सूर्यभाचान्द्रमेव च ।

त्रीणि त्रीणि त्रयं त्रीणि त्रोणि त्रीणि त्रयं तथा ॥१०४७॥

त्रीणि त्रीणि तु भान्यत्र योजयेद्घाणके शुभष् ।

फल—

हानिरेश्वर्यभारोग्यं विनाशो द्रव्यमेव च । खामियातो निर्धनता ऋखुरेव सुखं क्रमात् ॥१०४८॥ दोशा—सूर्य के नजत्र के चन्द्रतस्त्र पर्यन्त धानीचक्र के नव भाग करे।

े नीचे तिसे श्रमुसार जानिये ॥ १०४७—१०४ ॥

तिलों की घानी-द्यानि ३ प्रथम भाग वेश्यर्थ ३ हितीय भाग श्रारोग्य ३ सतीय भाग বাহ্য ३ चतर्थ भाग हुच्य ३ पञ्चम भाग रदामिगात ३ पए भाग निर्धार ३ सन्तम भाग हे च्यप्रम भाग ३ नदम भाग

शस्त्रि पर्ष रा-

ल्हासारी सर पार सम्बद्धाः टीका-स्यंनद्वत से जन्मनजत्र पर्यन्त धनुष्पर हाइ स्थापन करने को विधि-व्रवस्त । शराम पर ४ दर्शन, भर पर ४ ान, भरत्म पर ४ जय, किर मन्दि पर ४ मृत्ता और । वीच के द्वार पर राज्यभद्व दो इनने से शुनाश्चन करा देख के घनुष घारत कराना चाहिये॥१०४६-१०६६॥

#### रथनफ्र--

रथाकारं लिखंबकं सूर्यभाज्ञिनमं न्यसेत्।
रथाये त्रीिण ऋजािण पट् चकेषु ततो न्यसेत् ॥१०६२॥
ऋजत्रयं मध्यद्गडे रथात्रे भत्रयं तथा।
खुगे च भत्रयं ज्ञेयं पड् ऋजागयिन्तमेऽस्विन ॥१०६३॥
शेषसृज्ञत्रयं योज्यं चक्रजें: सर्वतोसुखं।

फन---

शृङ्गे मृत्युर्जयश्वके सिल्हिर्जया च दगडके । रथाग्रे दगड याचानं मध्ये चैव सुखं शुभम् ॥ ४०६४ ॥ सुधैरेगं फलं ज्ञेयं जन्मभान्तं क्रमेण च । गर्गेणोक्तानि चकाणि विज्ञेयानि सदा सुधैः ॥१०६४॥

टीका—रथ के शाकार का चक गाँचकर उसके स्यानों पर सूर्यनदात्र से तह नक्षत्र तक लिएने का कम-प्रथम श्रद्धों पर ४ फल मृत्यु,पिएयों पर ६ फल जय, मह दएडों पर ३ फल सिन्धि, रथ के श्रद्धभाग पर ३ फल घनलाभ, जुझां पर ३ फल भा श्रन्त के मार्ग पर ६ फल शुम श्रीर सर्वत्र ३ फल शुम जानिये ॥१०६२—१०६४॥

अयों के रस काइने का मुहुर्व वेददिनेत्रभुभुतवाग्यहस्तरसाः क्रमात् ।

प्रथमे च भवेछद्मोदितीये हानिरेव च ॥ १०६६ ॥
तृतीये सा लाभश्च चतुर्थ च त्त्रयस्तथा ।
पञ्चमे च भवेन्म्रत्युः पष्टस्थाने शुभं स्मृतम् ॥ १०६७ ॥
सप्तमे चैव पीडा स्याद्ष्टमे घनधान्यकम् ।
स्र्यभाद्ग्राणयेचान्द्रमिक्षयन्त्रे नियोजयेत ॥ १०६८ ॥

टीका—सूर्यनचत्र से चम्द्रनच्चत्र तक ऊखों के रस के घानों के माग करे। फल नीवे लिखे हैं इनमें जिस दिन शुभफल आवे उस दिन काई ॥ १०६६—१०६७॥

ऊखों के रस की घानी--८ प्रथम भाग लदमी २ इितीय भाग हानि सर्वलाभ २ तृतीय भाग १ चतुर्ध भाग त्तय ४ पञ्चम भाग मृत्यु ४ पष्ट भाग श्रभ २ सप्तम भाग पीडा ६ अष्टम भाग धनधान्य

वाग लगाने का मुहूर्त-

गोसिहालिगतेषु चान्तरगते मानौ बुधादित्रये चन्द्रार्के च शुभा बुधैरभिहिताऽरामप्रतिष्ठाक्रिया । यारलेषा भरणीद्रयं र तभिषक्तयक्त्वा विराखां छह

अश्लिषा भरणाद्विय इताभवक्तयक्तवा विशाला छह रिक्तां पत्तिमष्टमीं परिहरेत्पष्ठीमपि दादशीम् ॥ १०६६ ॥

रीका—उत्तरायण में वृष सिट अथवा वृधिचक इन शशियों का रार्य व्हार हो र गुर स्मा चन्द्र रिव इनमें कोई बार हो ऐसा शुभ दिन देख कर नवीन बाग र गाये कार आहे जेप भरणी कृष्टिका शततारका विशाखा और समावस्या किया तिथि प्रतिपत्र अपूर्मी पृशी और कादशी इन सर्वों को होटकर धन्य तिथियों में बाप स्वावे । 1051

सिका हालने का सहर्न-

सदुध्र बित्रवरेषु भेषु यागे प्रशस्ते शनिवन्द्र वर्षे । बारे तथा पूर्णजलाहये च सुद्रा प्रशस्ता शुभदा हि गलाह ॥१०००॥

रीका—मृद्ध भ्रव दिम सर कि किसी है। र रिकट । पर्दे सिक्या श्रवीत् रणया टाल्टा श्रव है। १०४०। इदिसी सा राष्ट्री-

खातीबाह्मस्यात्तरादितिषुगे राधारहण महा-रवत्युत्तरिवणाम स्विपितिष्ये राजा देवारे तिले । गोश्रन्याभाषमन्त्रधारह सुनदा द्वारा स्वत्यात्वर प्रशिद्धादितिश्चि पर्वत्य हो। दे से दिवस द्वार टीका-स्वाती रोहिणी सृगशिरा उत्तरा पुनर्वसु पुष्य श्रवराघा उयेष्टा मूल पूर्वाणहा मधा उत्तराफलगुनी श्रवण ये नक्षत्र श्रीर वृप कन्या मक्षर मिथुन ये लग्न श्रुभ हैं। मक्क प्रानि श्रीर पष्टी द्वादशी तथा रिक्ता दोनों पर्व श्रर्थात् १४।३० श्रीर दोनों द्वितीया इनको छोड़कर कृपिकर्म का श्रारम्भ श्रीर वीजादिकों का वपन(वोना)करावे ॥१०९१॥

हलचक— त्रिकं त्रिकं त्रिकं पञ्च त्रिकं पञ्च त्रिकं त्रिकम् । सूर्यभाद्गाग्ययेचान्द्रमशुभं च शुभं क्रमात् ॥१०७२॥

नौका बनाने वा जल में उतारने का मुहूर्त-

पौष्णादितिस्तुरगवारुणमित्रचित्राशीतोष्णरश्मिवसुजीवकभान्यमृनि। वारेचजीवसृग्रनन्दनकौ प्रशस्तौ नौकादिसङ्घटनवाहनमेषुकुर्यात् १०७३

टीका रेवती पुनर्वसु अश्वनी आश्लेपा शततारका अनुराघा चित्रा मृगिशरा हस्त घनिष्ठा पुष्य ये नक्तत्र श्रीर गुरु शुक्र ये वार शुभ हैं। इन् में नीका बनवाना वा जल में उतारना उत्तम है ॥ १०७३॥

# नौका चक्र-

रविभुक्तर्दामारभ्य क्रयीत् त्रीगयुद्ये च षट् । नाल्यां त्रीणि हृदि त्रीणि पृष्ठे भृः पार्श्वगं त्रयम् ॥१०७४॥ शुक्काणे त्रोणि पणमध्ये नौकाचके भसंस्थितिः । उपरिस्थं च मध्यस्थं षट् १ ष्ठं च परं न सत् ॥१०७४॥

टीका—सूर्यनचत्र से तीन ३ नचर्ज लिखने का कम-ऊपर के भाग में ६,नाली में ३, हृद्य पर ३,पांच गें १,पार्श्व में ३,शुकाण में ३,नीका के मध्यभागमें६ दीजिये उसमें से ऊपर श्रीर मध्य के नचत्र शुभ श्रीर श्रन्य स्थानों के श्रश्रुप जानिये ॥१०७४—१०५४॥ लग्न श्रीर ग्रह्मल—

त्रिषडायगतः सूर्यश्चन्द्रो दित्र्यायगः शुभः । कुजार्की त्रिषडायस्थौ त्रिषट्खेतरगो ग्रहः ॥१०७६॥

# दिस्तास्ताष्टरिःफायरिष्ठसंस्थो बुधः स्सृतः ।

उलिन्यारिन्यत्र नौयाने शुभदः सितः ॥१०७०॥

— नौका में माल भरने श्रधवा चलाने को लग्न का श्रह्मल ज्ञान-तृनीय पष्ट

रन स्थानो में सूर्य चःद्रमा मङ्गल और शिन ये हो तो श्रम श्रीर ३६११ इन

ते हाडकर श्रम्य स्थानों मेंगुरु श्रम,२।४।०।=।१२।६ इन स्थानो मे बुध हो तो

श६ इन स्थानों को छोड श्रम्य स्थान का श्रम श्रम ज्ञानिये॥१००६-१०८०॥

नौका-स्थान के श्रह—

ां पापलगाः सौम्याः शुकागो शुभकारकाः । यान्ष्ट्रसुदाः कूराः पृष्ठे कूपे च भी तकृत् ॥ १०७=॥ बाह्ये स्थितास्ते च ह्यलासाय स्मृता वृष्यः । रेचार्य देवज्ञो नौयानसमय बदेत् ॥ १०७१ ॥

भाग मुगडलो लिख कर जिसमें जो २ प्रद जिस २ स्थान में पड़ हा निनाली में पापप्रह शुभ, शुक्काण पर शुभ, ये विपरीन दों सा रागुभ वह पोठ पर श्रथमा कुर्ष पर श्राचे तो भयानक शोर हन महा ने समाहर तिभ हो यह विचार करके ज्योतियों नीकामान समाव वा राज विकास

### दाविकाचक--

ो,पेकायां सुखे पञ्च राज्यसमानलानदः।
एठे नव धनप्राध्तिर्भध्येऽष्टो स्वासिन्दरग्रदाः॥ ६०८०॥
एडे पञ्च सवेदाल्यमस्नि-त्राजार दो प्रश्नः।
न्याधिका नवाय से दिवसनवाय पर्यत्र विराद ।
एड पर र धार्माधा, मध्य के सर्वासिन हुए ।

स्त्रवाणोम्न त्रम वे वहाँच वहाँ गर्नर रोहिणोनार्थतात्व गर्भ गर्ने वहाँ राष्ट्रे को त्रास्त्रे गर्ने वहाँ को व राष्ट्रिको ना भागात्व वहाँ

#### फुल-

शीघं जलं न जलं मध्यमजलमजलं वहुजलं च । श्रम्तजलं वहु जारं सजलं मध्यजलं क्रमाञ्ज्ञेयम् ॥१०=३॥ मत्स्ये कुलोरे मकरेऽधिकजलं तथेव च।र्घ वृषकुम्भयोश्च । श्रलोच तौलोच जलाल्पता मता शेपाश्चसवे ऽजलदाः प्रकीतिताः १०=४ ।

A REAL OF

पूर्व ३ नच्चन द्वितीयस्थान जलाभाव PART PRINCIPAL

उत्तर् ३ नक्तत्र अष्टमस्यान सजन



द्विस १ नचत्र च्टुर्थस्थान स्रवत

वर्षि या इं बच्चेच वर्ष्टाब इं बच्चेच

टीका-नया कृप श्रीर वापो खोदने का मुहूर्त-रोहिणी से वर्तमान दिवस के नव<sup>ह</sup> पर्यन्त का कम-मीन कर्क मकर इन तीन राशियों का चन्द्रमा हो तो वहुत जल निकले, कुम्भ इनका चन्द्र हो तो उसका श्राघा जल रहे, खृश्चिक तुला इनका चन्द्रमा तो श्रव्यजल रहे श्रीप राशियों के चन्द्रमा में खोदे तो जल नहीं निकले। यह बात है ॥१०६१-१०८८॥

ş.

# श्रथ प्रश्नप्रकरणम् ।

तिध्यादिप्रयुक्त प्रश्न-

तिथिः प्रहरसंयुक्ता तारकावारमिश्रिता । यग्निमिस्तु हरेद्रागं शेपं सत्त्वं रजस्तमः ॥ १०८४ ॥

फल--

मिद्धिस्तात्कालिकी सत्त्वे रजसा उ विलम्बिता।

तिम्सा निष्मलं कार्य ज्ञातच्यं प्रश्नको विदेः ॥ १०८६ ॥

का-जिस तिधि वार नतत्र और प्रहर में प्रश्न करें उसका उत्तर नीचें लियने हैं।

एण-तिथि ४ वार ३ नत्तत्र ७ प्रहर २ इन सबको जोडा तो १७ एए इस में ३ का
देश तो शेष २ वचै तो दूसरा रज हुआ उसका फल कार्य में विलम्ब है। इस
से ३ वचै तो तम निष्फल और १ वचै तो सस्य कार्य सिक्ति हो। १०८४ १०८६॥

अपनी छाया से प्ररन फल--

यातमञ्ज्ञाया त्रिष्ठियाता त्रयोदशसमन्विता।

वसुभिष्ट्व हरेदुभागं शेषं चैव शुभाशुभम् ॥ ६०=५॥

लामश्चैके त्रिके सिद्धिव द्विः पञ्चमसप्तमे ।

दये हानिश्चतुः शोवं पष्टाण्डे भरण धुट्ट ॥ १८८८ ।

रीका - अपनी टाया को तिश्वनी कर हें हती, हैं कि उन्हें कि कर के पह पत नी के पास के जानिये। हिन्द - (१०००)

|   |           |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>The state of the s |  |
|---|-----------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   | 577 g     | इंगर इ | :7. , | 1 715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <br>The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |  |
|   | -         | 1      | *     | The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| i | <i>एस</i> | ए.नि   | ie'   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |  |
|   |           |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

तिधिः प्रत्रहण्या वार्यानः १००० सप्तासिक देशार्थः १०००

#### trent -

शीव जलं न जलं गध्यमजलगजलं बहुजलं च । श्रम्यजलं बहुजारं राजल गध्यजलं कमाज्जेयम् ॥१०५३॥ मस्ये कुलारे मकरेऽधिकजलं तथेव चार्च ग्राक्रभगोश्च । श्रलोचतोलोच जलाल्यना मना शेगाश्चमवे ऽजलदाः यहीतिनाः १०६४ -



सूर्य भगवन दिशोनगार जाणसार



उत्तर १ नद्भ शरमस्थान धनान



द्विग्रा नद्भन ÷ तुर्थस्थान भगत

**прејр** гинат гон д гина

HERE SAL

टीका-नया क्रुप और वापो खोदने का मुहर्त-रोहिणी से वर्शमान दिवस के नवह पर्यन्त का कम-भीन कर्क मकर इन तीन राशियों का चन्द्रमा हो तो वहुत जलिकले, वृप कुम्भ इनका चन्द्र हो तो उसका आधा जल रहे, वृश्चिक तुला इनका चन्द्रमा है । तो अल्पजल रहे, शेप राशियों के चन्द्रमा में रोदे तो जल नहीं निकलें। यह बात है ॥१०८१-१०८४ ॥

# ञ्रथ प्रश्नप्रकरणम् I

तिथ्यादिप्रयुक्त प्रश्न--

तिथिः प्रहरसंयुक्ता तारकावारमिश्रिता । यग्निभिस्तु हरेद्वागं शेवं सत्त्वं रजस्तमः ॥ १०८४ ॥

फल-

# द्रस्तात्कालिकी सत्त्वे रजसा तु विलिम्बता ।

सा निष्फलं कार्य ज्ञातव्यं प्रश्नकोविदैः ॥ १०८६ ॥

जेस तिथि चार नज़त्र और प्रहर में प्रश्न करें उसका उत्तर नीचे लिगने हैं। तेथि १ पार ३ नक्त्र ७ प्रहर २ इन सबकी जोड़ा तो १७ पुर इस में ३ का तो शेष २ वचे तो दुसरा रज हुन्ना उसका फल कार्य में विलम्ब है। हम । वर्षे तो तम निष्फल श्रीर १ वर्चे तो सस्य कार्य सिर्फि हो ॥ १०६५ । १०६५ ।

अपनी छाया से प्रश्न फल--

यासच्छाया त्रिग्रियाना त्रयोदशसमन्विता।

रसिश्च हरेद्भारां शेषं चैव शुभाशुभम् ॥ १०=५॥

लामश्चैके त्रिके सिन्धिर्रे दिः पञ्चमस्टिमं ।

दये हानिश्चतुः शोवं एष्टाब्टे मरण भुन्द् ॥ ६००० हा—अपनी साया को तिगुनी करने इसी हि हिटा हिंह

वे पर पाल नीचे के द्या से द्यानिये ॥ १००४-१०-।

177 S 10 10 F163 C137

मलिसिक हेरेला है

वर्तमानं च नन्नत्रं गगायेत् कृत्तिकादितः । सप्तिभश्च हरेद्दागं रापं प्रश्नस्य लन्नग्रम् ॥ १०१०॥ प्रश्नान्तरं रुद्रयुक्तं सप्तिभर्गाजितं तथा । फलमेवं कमाज्जेयं सर्वपां हि शुभाशुभम् ॥ १०१९॥

टीका—तिथि प्रदर वार नवाय इन सवको जोड़ करके सात का भाग दें भी के वर्ष पत का जानिये। तुसरा प्रकार-फ्रिका से वर्षमान मदात तक गिनहें का भाग दें। तीसरा प्रकार-प्रदन के ध्वारों में ११ मिला के सात का भाग दे रोप बचे वह फल जानिये॥ १०=१—१०११॥

#### फल-

एकरोपे भवेतस्थाने दितीये पथि वर्तते । तृतीयेऽप्यद्धभागे तु चतुर्थे ग्राममादिरोत् ॥ १०१२॥ पञ्चमे पुनरावृत्तिः पष्ठे व्याधियुतं वदेत् । श्रुत्यं होयं सप्तमे वे चैतस्रश्नस्य लक्षणम् ॥ १०१३॥

टीका-१ शेप रहे तो स्थान में जानिये, २ रहे तो मार्ग में,३ यचै तो सर्धमार्ग में, ४ यचै तो श्राम में आया जानिये, १ यचै ता मार्ग से लीट गया कहिये, ६ बच तो रोगशस्त श्रीर ७ यचे तो श्रस्य श्रर्थात् मरण जानिये॥ १०६२-१०६३॥

### दूसरा प्रकार-

धनसहजगतो सितामरेज्यो कथयेदागमनं प्रवासिषुंसाम् । तनुहिबुकगताविमो च तद्रज्भिटिति नृणां क्रस्ते गृहप्रवेशम्॥१०१४॥

टीका—द्वितीयस्थानीय शुक तृतीयस्थानीय गुरु अथवा प्रश्नलग्न में शुक चतुर्थ ो गुरु ऐसा योग दो तो परदेशी घर में शीद्रदी आया जानिये॥ १०६४॥

## कार्यप्रश्न-

# दिशा पहरसंयुक्ता तारकावारमिश्रिता । श्रष्टमिस्तु हरेद्धागं शेषं प्रश्नस्य लवागाय् ॥१०९४॥

होता-पृच्छक का मुख जिस दिशा को हो यह दिशा और प्रहर वार तथा नज्ञ त सवें को एकत्र कर आठ का भाग दे जो शेप वचें उससे सुभासुभ फल जानिये॥ १०१४॥

#### फल--

E

पर्वेके त्वरिता सिद्धिः पट्तुर्ये च दिनत्रयम् । त्रिसप्तके विलम्बश्च द्वी चाष्टी न च सिद्धिदी ॥१०१ ६॥ का—१०१ शेष वचै तो शीघू कार्य सिद्धि जानिये, ६। ४ वच तो तीन दिन के सिंड, ३। ७ वचै तो विलम्ब, १। म वचै तो कार्य नहीं होगा ॥ १०६६॥

#### श्रह्मप्रश्नफल-

यहं दिएिता मिदिरहमें मस्य हुन्द " १०६० मित्रमें राज्यसभाविर्गान विकास स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स

दीवा-जित्तवे न्यू हर स्य ते नाष्ट्र ह पित देश कोशव र सद की वास्त भागाम के ने नार्थित नवग्रहात्मकं यन्त्रं कृत्वा श्र्वं निरीचयेत् । फलं पूर्वोक्तमेवात्र इष्ट्यं प्रश्नकंतिदेः ॥११००॥



टीका—गवः याभक गन्य गण के उसी जा गोकन करे, जी चढ़ आने उसक फण प्रोंक मकार से जानिये॥ १९००॥

द्सरा—

सप्तत्रयाङ्गे कथयःन्ति वार्नाः नवैकपञ्च त्वरितं वदन्ति । यष्टौ दिनीये न हिकार्यासेन्द्रो रसार्च वेदाविकात्रयं च ॥११०१॥

टीका-पूर्व जो खड़ को है उनके प्रमाण से करे, परस्तु करा प्रिज हैं, शेष अवा अ रहे तो पार्चा करना जानिये और जो है। १ ।४ उने तो कार्य शीपू हो तथा है।२ बर्बे तो कार्य नहीं हो और ६।८ वने तो तीन गरी में कार्य हो ॥ ११०१ ॥

वारनदात्रयुक्त पत्थाप्ररन

गुषे चन्द्रे भवेनमार्गे समीपे ग्रम्भुक्तयोः । खो भौमे तथा दूरे शनो च परिपोज्यते ॥११०२॥ निजीवा सप्त ऋजार्गा सजीवा द्वादश स्पृताः । व्याधिता नव ऋजािंग सूर्याधिषायात् चन्द्रभम् ॥११०३॥

टीका-युध अथया सोमयार को प्रश्न करें तो मार्ग में चलता हुआ जानिये और गुरु तथा शुक्त को प्रश्न करें तो समीप आया जानिये,रिव तथा भीम को दूर जानिये और शिन को पीड़ायुक्त जानिये। सूर्य से चन्द्रनचत्र पर्यन्त लिखने का क्रम—प्रथम ७ नज्ञ पर्यन्त चन्द्रमा आधे तो निर्जीय १२ नज्ञ तक चन्द्रमा आये तो जीवित जानिये, तृतीय नय नज्ञ पर्यन्त चन्द्रमा आये तो रोग की उत्पत्ति कानिये, इस प्रकार से पन्यापश्न समक्ष लीजिये॥ ११०२—११०३॥

नप्टवस्तु-प्रश्न--

ं तिथिवारं च नज्ञं लग्नवह्निविमिश्रितम् । पञ्चभिस्तु हरेद्वागं शेषं तत्त्वं विनिदिशेत् ॥ ११०४॥

#### फल---

1:

---1 {

--

# पृथिव्यां तु स्थिरं ज्ञेयमप्तु व्योग्नि न लभ्यते । तेजिति राजसाज्ज्ञेयं वायौ शोकं विनिदिशेत् ॥ १९०४ ॥

टीका—प्रश्न समय के तिथि, चार, नज़ज और लग्न इनमें तीन मिला के ४ का भाग है। जा शेष १ वर्चे तो पृथ्यों में, २ वर्चे जल में परन्तु मिले नहीं, ३ वर्चे तो आकाश में यह भी मिले नहीं, ४ वर्चे तो तेज में वह राज्य में गई जानिये, और ४ वर्चे तो वायु में इसमें शोक जानिये॥ ११०४-११०४॥

### गर्भिणीप्रश्न--

तल्लश्तलग्ने रविजीवभौमे तृतीयसप्ते नवपञ्चमे च । गर्भः पुमान् वे ऋषिभिः प्रणीतश्चान्यग्रहे स्त्री विबुधैः प्रणीता ११०६

दोका-गर्भिणी जिस लग्न में प्रश्न करे उस लग्न से प्रश्न फल कहै। लग्न तृतीय अथवा सप्तम नवम पत्र्वम स्थान में रिव भीम और गुरु ये ब्रह स्थित हों तो पुत्र हो और हन्हीं स्थानों में श्रम्य ब्रह पड़े हों तो कन्या हो॥ ११०६॥

## मुप्टिप्रश्न-

मेषे रक्तं चुषे पीतं मिथुने नोलवर्णकम् ।
कर्के च पाग्रहरं होयं सिंहे घूमं प्रकीर्तितम् ॥११००॥
कन्यायां नीलमिश्रं तु तुलायां पोतमिश्रितम् ।
चृश्चिके ताम्रमिश्रं च चापे पीतं विनिश्चितम् ॥१६००॥
नक्ते कुम्मे कृष्णवर्ण मीने पीतं वदेत्सुधीः ।

टोका--- प्रश्तकर्त्ता को सुष्टि में दिस रह वी पस्तु है उसने बताने की किन्नों मेप लग्न हो तो लाल, सुप हो हो पात, मिशुन हो तो गी वर्ष है पानु किहा है धूमिली, कन्या में नीलमिश्चित, बुद्धिक में तागदर्ग के सिधित स्वर्ग के तुसने हैं लोहमय श्रप्ति वाली, श्लोर मीन में वीवदर्त जी परतु हुए से है। ११००-१४००।

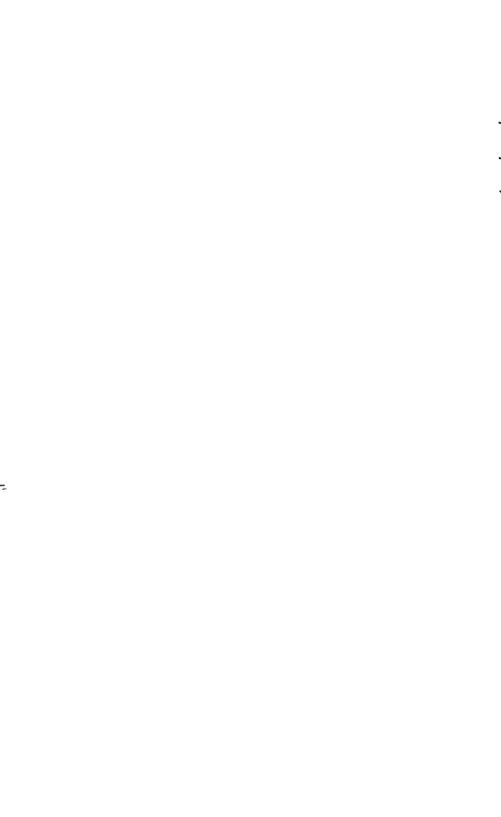

# भापाटीकासमेतः।

#### फल---

कि दुर्गा सप्तके वे विलम्बरचाङ्गे तुर्घे दिश्च सूतेष्ठ नारः। से सिद्धिर्य मके वृद्धिरुक्ता शीघं कार्य स्यात्त्रिकड्झादशेषु॥१११।।

रोका—११६१७ वर्च तो देर मे काम हो, क्षाशश्राह्म वर्च तो नाश, ११ वर्च तो सिहि, २ वर्च तो चुहि और सह।१२ वर्च तो शीव्र प्रश्न कार्य हो, देसा जातिये॥१११८॥

## रोगप्रश्न फल--

तिथिवारं च नचत्रं लग्नं प्रहरमेकतः।

घष्टिमस्तु हरेदुभागं शेषं तु फलमादिशेत्।।१११५॥

ह्यारनौ देवताबाधा पैत्रो वै नेत्रद्नित । पट्वतुष् भूतवाधा नो वाधा ह्येकपत्रके ॥१११६॥

टीका—तिथि, बार, नजन प्रदर श्रीर लग्न इन सबकी एकाव कर कारा ताग ह शेर देच उसने फल काहिये ७ श्रथमा ३ वचे तो देवता की वाधा, राक्ष कारा ना है। की, दीर बच्चे तो मृत की, दीर बच्चे तो बाधा नहीं है देखा लानिये। १११०-१११ कुलदेवता का, तुला में चिएडका का, वृश्चिक में नाड़ीदोप, धन में यिताणी,मकर में त्रामदेवता, कुम्भ में अपुत्रा स्त्री की दृष्टि का, और मीन में आकाशगामियों का दोष बतावै ॥ १११७-१११६ ॥

मेघ का प्रश्न--

त्रापाढस्यासिते पत्ते दशम्यादिदिनत्रये । रोहिणीकालमाख्याति स्रुखदुर्भित्तलत्त्रग्रम् ॥४१२०॥ रात्रावेव निरभ्रं स्यास्त्रभाते सेघ (?) डम्बरम् ।

मध्याह्ने जलिबन्दुः स्यात्तदा दुर्भित्तकारगाम् ॥११२१॥ टीका—आपाढ के कृष्णपत्त की दशमी पकादशी श्रीर द्वादशी इन तोनी दिवसी में रोहिणी नक्तत्र श्राचै तो द्वभित्त, मध्यम, दुर्भित ये तीन फल तिथिकम से जानिये

श्रीर रात्रि मेघरिद्दत हो प्रातःकाल मेघ गर्जे, मध्याद्दन में बुन्द पढ़े, ऐसे लक्षण जिस संपत्सर दें हों उसमें महर्घता जानिये ॥१११६-११२१॥

जलवागन-

ङम्भकर्करृपा मीनमकरौ वृश्चिकस्तुला । जललग्नानि चोक्तानि लग्नेष्वेतेषु सूर्यभम् ॥११२२॥ लगत्येव सदो वृष्टिर्ज्ञातव्या गणकोत्तमैः ।

टीका-कुम्भ, कर्फ, वृष, मीन, मकर, वृश्चिक श्रीर तुला ये ७ जललग्न है इनमें सूर्य नमृत्र मिलें तो वर्षा जानिये ॥ ११२२ ॥

श्रारिवनीसगपुष्येषु पूपाविष्णुमघास च ।

स्वात्यां प्रविशते भानुर्वर्षते नात्र संशयः ॥११२३॥

टीका—श्रिवनी, मृगशिर, पुष्य, रेवती, श्रवण, भघा, स्वाती इन नक्त्रों में सूर्य भवेश करें तो वृष्टि श्रविक हो ॥ ११२३ ॥

स्री-नपुंसक-पुरुष-नच्त्र--

याद्गी देदराकं स्त्रीणां विशालात्रिनपुंसकम् । मृलाच्चतुर्दशं पुंसां नचत्राणि कमाद्वुर्धेः ॥११२४॥

# वायुर्नेषुं सके मे च स्त्रीणां मे चाभ्रदर्शनम् । स्त्रीणां पुरुषसंयोगे वृष्टिर्भवति निश्चितम् ॥११२४॥

टीका—श्रार्क्त से स्वाती पर्यन्त १० नत्तन स्त्रोसंत्रक हैं श्रोर विशाखा से ज्येष्टा
तक ३ नपु सक हैं श्रोर मुल से मृगशिरा पर्यन्त १८ पुरुष न तत्र हैं, नपु सक नत्तन में
ह्यं चन्द्रमा हो तो वायु चले, श्रोर दोनों स्त्री नतन में हो तो मेघदर्शन हो, जो स्त्री
श्रीर पुरुष नत्तन का योग हो तो निश्चय करके वर्षा हो ॥ ११२३-११२४॥

# सूर्य तथा चन्द्र नचत्र की संज्ञा-

श्रिवन्यादित्रयं चैव ह्याईदिः पञ्चकं तथा ।
प्रवीपादादिचत्वारि चोत्तरा रेवतीद्रयम् ॥ १९२६ ॥
क्कािन शशिभान्यत्र प्रोच्यन्ते सूर्यभान्यथ ।
रोहिग्गी च सृगश्चैव प्रवीफल्युनिका तथा ॥ ११२७ ॥
सूर्ये सूर्ये भवेद्रायुश्चन्द्रे चन्द्रे न वर्षति ।
चन्द्रसूर्ये भवेद्योगस्तदा वर्षनि सेघराट् ॥ ११२= ॥

टोका—श्रश्यनी बरणी छलिका आर्डा पुनर्रे पुष्य कार नेया मणा एर्जा करा करापादा अवण धनिष्ठा उत्तरा रेजती ये चन्द्रनतत्र कोर मेद खर्चनत्र नार्त है। लि-दियस नत्रत्र और मधानतत्र ये दोनों जो खर्य है हो हो बाजू के क्षिक है। लि-दियस नत्र और मधानतत्र ये दोनों जो खर्य है हो हो बाजू के क्षिक है। लि-दियस नत्र और मधानतत्र ये दोनों जो खर्य है हो हो बाजू के क्षिक को क्षिक छोर खर्च ग्रह के प्रार्थ है। लिं बन्द्रमा ये हो तो मेध नहीं वर्षे, किन्तु को चन्द्र छोर खर्च ग्रह के प्रार्थ है।

#### धान्यप्रसन-

काषाये जयशर्मलाभङ्गिरी मिद्राणि सद हुन गौराये प्रियशुरूषनानिलयरे लामानिलापित्रक क स्याङ्गे कलहः थ्रियस्य साने गान्ति केलार्क रोरोरां विषदः पराह्माला कालानिक के कुलदेवता का, तुला में चिएडका का, घृष्टिचक में नार्डादोप, धन में यिक त्रामदेवता, कुम्भ में अपुत्रा रश्री की उष्टि का, और मीन में आकाशगामिक बतावे॥ १११७-१११६॥

मेघ का प्रश्न--

यापाढस्यासिते पत्ते दशम्यादिदिनत्रये । रोहिग्गीकालमाख्याति खुखदुर्भित्तलत्त्रग्रम् ॥ ११२०। रात्रावेव निरभं स्यास्त्रभाते मेघ (१) डम्बरम् । मध्याह्ने जलविनदुः स्यात्तदा दुर्भित्तकारग्रम् ॥११२१।

टीका—आपाढ के रुप्णपत्त की दशमी एकादशी और हादशी इन तोनी में रोहिणी नक्तत्र आये तो सुभिन्न, मध्यम, दुभिन्न ये तीन फल तिथिकम से और रात्रि मेघरदित हो आतःकाल मेघ गर्ज, मध्याह्न में युन्द पड़े, ऐसे लक्ष्म संयत्सर वे हों उसमें मदर्घता जानिये ॥१११६-११२१॥

जलवग्न--

कुम्भकर्करूपा मीनमकरौ रृश्चिकस्तुला । जललग्नानि चोक्तानि लग्नेप्वेतेषु स्र्यभम् ॥१९२२। लगत्येव सदो रृष्टिइतिच्या गणकोत्तमैः ।

टीका—कुम्भ, कर्क, चृप, मीन, मकर, वृश्चिक श्रीर तुला ये ७ जललग्न है सूर्य नसूत्र मिले तो वर्षा जानिये ॥ ११२२ ॥

> श्रश्वनीमृगपुष्येषु प्रपाविष्णुमघासु च । स्वात्यां प्रविशते भानुर्वर्पते नात्र संशयः ॥११२३॥

टीका—श्रश्चिनी, मृगशिर, पुष्य, रेवती, श्रवण, मघा, स्वाती इन नहात्रों में ह

स्त्री-नपुंसक-पुरुप-नचत्र-

त्राद्गी देदराकं स्त्रीणां विशाखात्रिनपुं सकम् । मृलाच्चतुर्दरां पुंसां नज्ञाणि क्रमाद्बुधैः ॥११२४॥

# वायुर्नपुं सके मे च स्त्रीणां मे चायुदर्शनय् । स्त्रीणां पुरुषसंयोगे चृष्टिर्भवति नि.रेचतम् ॥११२४॥

दीका—श्रार्श से स्वातो पर्यन्त १० नक्तव स्वीसंत्रक है श्रोर विशासा से ज्येष्ठा रे नपुंसक हैं श्रोर मूल से मृगशिरा पर्यन्त १४ पुरुष नत्तव हैं, नपुंसक नक्तव में चन्द्रमा हो तो वायु चले, श्रोर दोनो स्वी नत्तव में हो तो मेघदर्शन हो, जो स्वी पुरुष नक्तव का योग हो तो निश्चय करके वर्षा हो ॥ ११२३-११२४ ॥

# सर्य तथा चन्द्र नचत्र की संज्ञा-

श्रिवन्यादित्रयं चैव हार्द्रादेः पञ्चकं तथा । प्रवीपाटादिचत्वारि चोत्तरा रेवतीद्रयम् ॥ १९२६ ॥ उक्तानि शशिभान्यत्र प्रोच्यन्ते सूर्यभान्यथ । रोहिणी च सृगश्चैव प्रवीफल्यनिका तथा ॥ ११२७ ॥ सूर्ये सूर्ये भवेद्रायुश्चन्द्रे चन्द्रे न वर्षति । चन्द्रसूर्ये भवेद्योगस्तदा वर्षनि मेघराट् ॥ ११२= ॥

टोका—श्रियती भरणी कृतिका आही पुनर्वसु पुष्प काइनेपा मधा एर्जापाटा उत्तरापाटा श्रमण श्रतिष्ठा उत्तरा रेजती ये बन्द्रनतत्र और श्रेष सूर्यनत्र जानिये। फल-दियस नजत्र और मधानजत्र ये दोनो जो सूर्य के हो नो यापु नहें न्या हो दोनों बन्द्रमा के हो तो मेध नहीं वर्षे, किन्तु जो उन्द्र और सूर्य नज्ज का योग हा तो वर्षा श्रवही हो ॥ ११२६-११२०॥

#### धान्यप्रस्त-

कापाये जयशर्मलाभक्तिरों मित्राणि यद गुम गौराये प्रियसुरधनानिलपरे लाभारिनामादिकम् । रयाङ्गे कलहः श्रियश्च वगके स्थानानि मित्रागनो रोरोरां विपदः पराङ्गकलहः स नेयनोक्ताव्हः ॥ १००१ ॥

टीका--सत्ताइस दाने घान के लेकर एक राशि करे. उसी राशि म से एक चुटकी भर निकाल कर रक्खे, ऐसे तीन राशि करें उसमें तीन र दाने जुरे जुरे करता जाय जो तीन राशियों में से एक २ वची तो जय और लाम हो। १ का कहिये १ पा किंदे १ ये किह्ये १ ऐसी तीन राशियों से पृथक २ एक २ वही उसका फल जय श्रीर लाभ ॥ रो फ० २ विचादिसर्वसिद्धि। १ मी ३ क œ.o 650 २ गौ वियभोग धनप्राप्ति । २ ये 2 3 ₹1 **₩**0 ३ लाभ और पुत्र का नाश। १रे ३प ध ल ३ फलह हो। Y T २ प १ ग ३ लदमी श्रीर मित्रलाभ । ३ ल 3 ग ६ ब छ रो २ रो २ विपत्तिप्राप्ति । २ रां १ रां ਛ ਧ २ स ३ कलहा। १ शोकप्राप्ति-ऐसे ३ वार करने से बुरा भला फल ६ खा २ ल ने या ज्ञानिये श्रीर राशि की गणना के समय तीन २ दाने गिने ॥ ११२६ ॥

पशु के विषय का प्रश्न~

द्यमिशाभाभवभेषु वने पशुस्तदनु षद्सु च कर्णापथे स्थितम्। अचलभेषु गतं गृहमागतं द्रयगतं गतमेव मृतं त्रिषु।।११३०॥

टीका—जो सूर्यनक्तत्र से वर्तमान नक्तत्र नवम हो तो पशु घन में जानिये, श्रीर जो ६ नक्तत्रान्त श्राचे तो मार्ग में जानिये, उसके श्रागे ७ नक्तत्रान्त श्राचे तो घर में श्राया जानिये, उसके पीछे २ नक्षत्रान्त श्राचे तो श्राने वाला नहीं जानिये, उसके श्रागे ७३ नक्षत्रान्त श्रावे तो मृत्यु होवे, ऐसा जानिये ॥ ११३० ॥

राज्यादि भङ्ग योग-

यदि. भवति कदाविचाश्विनी नष्टचन्द्रा शशिरविक्रजवारे स्वातिराखुष्ययोगे । गगनचरपश्चनां जङ्गमस्थावराणां

नृपंतिजन्विनाशो राज्यभङ्गस्तथोक्तः ॥ ११३१ ॥

टीका—कदानित शनि, रिव श्रीर भीम इनमें किसी वार से युक्त समायस्या को श्रिष्टिनी वा स्याती नदात्र श्रीर श्रायुष्मान, योग हो जाय तो पत्ती, पशु, जहम, स्यावर, राजा श्रीर जा इनका नाश श्रीर राज्यभक्त होना है॥ १५३१॥ सर्य तथा चन्द्र के परिवेषमण्डल का फल.

रविशशिपरिवेषे पूर्वयासे च पीडा रविशशिपरिवेषे मध्ययासे च वृष्टिः । रविशशिपरिवेषे धान्यनाशस्तृतीये

र वेशशिपरिवेषे राज्यभङ्गश्चतुर्थे ॥ ११३२ ॥

रींका-रिव का अथवा चन्द्र का मग्डल जी प्रथम प्रहर में हो तो जनो को ीड़ा हो, दूसरे प्रहर में मेघ वर्ष, तीसर प्रहर में घान्य का नाश हो श्रीर चौथे पहर में राज्यभन्न होता है १९३२॥

उत्पातों का फल-

रात्रों घनुर्दिने ह्युक्ता तारा चैव दिने तथा। रात्रौ तु धूमकेतुरुव भुकम्पर्व तथेव हि ॥ ११३३॥ एतानि दुष्टचिह्नानि देशचयक्रराणि च ।

टीसा—रात्रि में धनुष, दिन में उत्का तथा नजत्रपात होर रादि व प्रमानेतु ना उदय तथा भृमिकाप ऐसे दुष्ट चित लिखत हो तो देश चत्रकारण जाति । ११६३ ।

छायावल यात्रा-

शनो सप्त पादाः कवो पोडश स्यू रवा मोमके रहन या विदेया। निशेशे बुधेऽब्टेशसंख्या विधेया गुराविनभृतः यहाया विधेया । न लता न पात व्यतीपातघातं न भहा न स्वानियन व्या नरो याति संशोध्य द्यां यदा हि तदा बार्शनिहरण्या रहेर

स्रव्हाया त्रिष्टणा विश्वयुक्ता सालाज्यीतः पण्यः लाभाऽर्थहानी सन्हिभेय निरिक्षी उराउ । ११.

निया सङ्गत से ६६ जात्र वंशितात्र विकास के व्याप

११ पांच की छाया विधान है, गुरु की १३ पांच की छाया विधान किया है। इस छायायल में जो यात्रा करने हैं, उनको लखा, पात, व्यर्तापान, भद्रा, धात, संक्रान्ति, श्रीर दिशागृल के फल नहीं होते। श्रपनी छाया के साधन करने में मनुष्य की कार्य- सिखि श्रवश्य होती है—पुनः श्रपनी छाया जो हो तीन से ग्रुणा कर म का माग है १ वर्ष तो लाभ, २ पचै तो लहमीमाति, ३ घनै तो हानि, ४ पर्च तो रोग, ४ घर्च तो वृक्ति, ६ वर्च तो भय, ७ पर्च तो सिद्धि, म वर्च तो मृत्यु हो तो इस प्रम के श्रवसार प्रथावत् फल देती है सो यात्रा में विचार लेना चाहिये॥ ११३४—११३६॥

### वायुपरीचाकथन-

श्रापादमासस्य च पौर्णमास्यां स्त्रयीस्तकाले यदि वाति वातः । पूर्वस्तदा शस्ययुता च मेदिनी नन्दन्ति लोका जलदायिनो घनाः॥

टीका—जो खापाड़ मास में पूर्णिमा के दिन सूर्यास्तकाल में पवन पूर्व दिशाका हो तो पृथ्वी धान्ययुक्त, लोक सुर्गा खोर मेघ की सुतृष्टि हो ऐसा फल जानना ॥११३०॥

कृशानुवाते मरगां प्रजानामन्नस्य नाशः खलु वृष्टिनाशः ।

याम्ये मही रास्यविवर्जिता स्यात्परस्परं यान्ति नृपा विनास्पर्शे ३८

टीका—ग्रान्न कोण की वायु चले तो प्रजा का मरण, ग्रहा का नाग्र श्रीर वर्ण का नाश हो ग्रीर दिचण दिशा का पवन हो तो पृथ्वी घान्य से धर्जित हो श्रीर परस्पर राजाश्रों में विश्रह हो यह फल दिचण दिशा का जानना ॥ ११३८॥

नैशाचरो वाति यदाऽत्र वातो न वारिदो वर्षति वारि भूरि । तदा मही शस्यविवर्जिता स्यास्त्रन्दिनत लोकाः श्चयया प्रपोडिताः ११३६

टोका—नेर्झ त्य कोण का जो पवन हो तो धोड़ी वर्षा हो, पृथ्वी धान्य से वर्जित, चुचा से रोगी श्रीर पीड़ित लोग रोदन करें ॥ ११३६ ॥

श्वापाइमासे यदि पौर्णामास्यां सूर्यास्तकाले यदि वारुणोऽनिलः । प्रवाति निःयं छिखनो जनाः स्युर्जलान्नयुक्ता वसुधा तदा स्यात॥ ११४०

टीका—श्रापाद मास में पूर्णिमा के दिन जो सूर्यास्तकाल में पिरचम दिशा का पदन हो तो प्रजा सुस्री रहे श्रीर पृथ्वी जल अन्न से पूरित हो देसा पिरचम दिशा का फल जानना ॥ ११४०॥

### मापाटीकासमेव!।

# वायन्यवाते जलदागमः स्याद्धान्यस्य नाशः पवनोद्धताद्यैः।

मोम्येऽनिले घान्यजलाकुला घरा नन्दन्ति लोका भयदुःखव जिताः ११४१

टीका—जो पायन्य कोण का पवन हो तो जल का आगमन, अब का नाम कीर एवां मचरड पायु से युक्त और उत्तर दिशा का पवन हो तो छेष्ट वर्षा कीर घन धान्य में एवा युक्त, लोक सुखी, भय दुःख से वर्जिन हो ऐसा कहना चाहिये ॥ ११४१ ॥ र्शानवृद्धिबहुवारिपूरिता धरा च गावो बहुदुर यसंग्रुनाः ।

भवन्ति रुचाः फलपुष्पदायिनो वातेऽभिनन्द्नि नृपाः परररम् १६४२

### वर्ष नियालने या प्रणा---

गताब्दवृह्देसु निश्र्मयचन्द्रेनिन्ने । सेव्योगमङ्गानाः । विधा पता वास्परीपलानि स्वङम्सवासीवणाः । । ।

धीया— सर्वमान असन् भे जाना रायण हार १००० व षे पुनि ७ सार्व प्राप्त १०० भीता १ ८०० १००० १००० १०० वा भागा देपर ६ स्वाह रहायत १००० १०००

जास या यार एम जीत है । ११ हर १० है ।

रेशित । द्वाहरत -प्रतिताः । रिक्टः सुरुत्त विकास १००० हर्गः

ER ing the right of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of t

direction of the stand

et tittet t

### तिथि यनाने का कम-

याताब्दबन्दो छण्वेदरामेनिंदनः कुरामीर्वहता दिनाद्यम् ।

घसें: सहोत्थें: सहितं खरागेंर्भक्तं च शेषा तिथिरत्र वर्षे ॥११४४॥

टीका—गतपर्यों को ३४३ ते गुणा करें पुनः ३१ का माग दे जो श्रंक प्राप्त हो सो तिथि जानेना । इसमें जन्म की तिथि युक्त करें किर ३० का भाग देने से जो शेष रहे सो पर्य की तिथि दोगी परन्तु कहीं कहीं १ तिथि उनाधिक हो जाती है ॥ १९४४ ॥

नचत्र लाने का कम-

व्योमेन्डुभिः संग्रणिता गताव्दाः

खशून्यवेदाश्विलवैविहीनाः **।** 

जन्मर्ज्योगैः सहिता ह्यवस्था

नज्ञयोगों भवतो भतहौ ॥ ११४४॥

टीका—गत पर्षी को ६० से गुणा करें किर दो जगह रक्यों और एक जगह में २४ का भाग दें जो लब्धि हो यह दूसरे में घटा दे। और जन्मक या योग जोड़ दें, उस नक्षत्र में २७ का भाग देने से शेष नक्षत्र होगा॥ ११४१॥

ग्रहचालन-कथन-

स्वेष्टकालो यदाऽत्रे स्यात्यंक्ति संशोधयेखनम् । पंक्तिरेव यदात्रे स्यादिष्टं च शोधयेद्दणम् ॥ ११४६ ॥

टीका—इप्रकाल पञ्चाहरूच पंक्ति से आगे हो तो पंक्ति को काल में शोधन करना तो धन चालन होता है। और जो पंक्ति इप्रकाल से आगे हो तो इप्रको पंक्ति में शोधन करना तो ऋण चालन होता है॥ ११४६॥

ग्रहस्पष्टीकरण-

# गतैष्यदिवसाद्येन गतिर्निःनी खषड्हता ।

लब्धमंशादिकं शोध्यं योज्यं स्पष्टो भवेद्ग्रहः ॥ ११४७ ॥

टीक्स—गत दिन से अथवा आगामी दिन से सूर्यादि श्रद्धों की गति को गुरा देना और ६० से भाग देना, लब्धि अंशादि जो आये सो गत दिन का हो तो श्रद्ध में इत्य करना और पेप्य (आगामी) दिन का हो तो युक्त करना इससे श्रद्धस्पष्ट होता है॥१६४८॥

#### सापार्टीकासंभतः।

# भयात श्रीर भभोग बनाने की रीति-गतर्जनाब्यः खरसेषु शुद्धाः सूर्योदयादिष्टघटीषु युक्ताः ।

भयातमेतच निजर्जनाडिकाः शुद्धाः सुयुक्तास्तु भमोगसंज्ञजाः ११८ = दीका—गत नत्तव को घटियों को ६० मे युड करना छीर वर्ष में युणंदर से डो

ए घटी हो उसे युक्त करना तो भयात होता है। उसको ६० में गुड़ उस उस में र्तिमान नज़त्र की घटी युक्त करना तो भमीग होता है ॥ ११४=॥

चन्द्रस्यष्ट-क्रम-

खरब्दनं भयातं भभोगोद्रपत तत घतकीव्निधण्ययेषु युक्तं हिनियन् ।

नवाप्तं राशी भागपूर्वरतु अक्तिः

खखाञ्चाष्ट्रवेदा समागन सन्ताः ॥ १

र्धाया— यति हुए नजन का विगट गांप '' प्र पं ये तीन यार भाग दे, यत नज्ञ को ६० दे गुले ''' व को भयान ते उसे दनमें जोट दे विज्य को प्राप्त । ' प्र चन्द्रमा श्रशपूर्वक तीला तालोश प्रशी व्यवस्था । ''

समाराण्ड्वन्द्रकृतालुनि वः भागार ।

नहीं दिनेशीः विक दर्वत्वस्य स्टब्स्टिंग स्टब्स्टिंग

. त्याहित । इ.स. १ .

रदा स

### पच्चानिकारी-

मुन्थेशो वर्गलग्नेशस्तत्वेराशिकनायकः । दिवार्कसारानाथश्च रात्रो चन्द्रर्जनायकः ॥ ११४९ ॥ जन्मलग्नेश्वरश्चेव वर्षे पञ्चाधिकारिगाः ।

टीका—वर्ष में पञ्चाविकारी बनाने का कम-मुन्तेश १ वर्षतानेश २ विराशीश २ दिन में वर्षभवेश हो तो स्पूर्ण के राशि का स्वामी जोर राति में वर्षभवेश हो तो वक्ष्र के राशि का स्वामी जोर राति में वर्षभवेश हो तो वक्ष्र के राशि का स्वामी ४ जन्मलानेश्वर ४ वर्ष में पञ्चाविकारी शुभाश्चम कल के लिये अह अधिकार देखना जिसके दो तीन जानिकार आपें उसे बलवान जानना चाहिए॥११४१॥

त्रिराशिपाः सूर्यसितार्किशुका दिने निशीज्येन्द्रगुधर्त्वमाजाः। मेपाचलुर्गा हरिमादिलोमं नित्यं परेष्वार्क्विक्रजेज्यवन्द्राः॥११४२॥

टीका—बिराशिपति का कम १२ लग्गों के श्रवुशार दिन राघि के विभाग से वक में लिसा है ॥ ११४२ ॥

| राशयः ।         | 3   | 7   | 3   | ٧   | x  | Ę   | v | ч   | 3  | 30 | 3 9 | 92 |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|---|-----|----|----|-----|----|
| दिवा स्वाभिनः   | स्. | গ্ৰ | श   | গ্ৰ | व् | સ.  | 3 | मं. | হা | म  | वृ  | च  |
| रात्री स्यामिनः | ત્  | च.  | ਭੂ. | मं. | सु | शु. | গ | गु  | হা | म  | बु  | च  |

दृष्टिकम चक्र-

पादं त्रिरुद्दे सदलं स्वतुर्ये पादत्रयं स्यात्रवपञ्चमेऽपि । पश्यन्ति पूर्ण समसप्तके च ग्रहा न चान्यत्र विलोकयन्ति॥११४३ दीका--इसका श्रर्थ चक्र में स्पष्ट किया है देखिये ॥ ११४३॥

| 9  | ४  | 80 | भाव                |
|----|----|----|--------------------|
| 99 | 90 | ٥  |                    |
| 9ሂ | ३० | ęο | <b>क्ला</b> वृष्टि |

लग्नस्थमुन्था प्रकरोति सौख्यं नृपप्रसादं विजयं रिष्रणाम् । हर्षोदयं बाहुबलप्रतापं वृद्धिं विलारं घनलाममुत्रम् ॥ ११४४ ॥ विधासि । विज्ञवाहुवीयित्छिखोद्यं भित्रखतोद्यं च ॥ ११४४ ॥

तिन्जवाहुवीयीत्छलोदयं भित्रछतोदयं च ॥ ११४४ लोकाज्जयं निजजनाच सहोत्थसौच्य देहात्तिकीतिशुभकार्यसम्बद्धदात्री । सत्सङ्गतिं च सकलां तन्तते हि मेत्रीं मन्था पराक्रमगता नृपतिषसादम् ॥ ११४६ ॥ वित्तज्ञयं च रिप्रना—(?) दयशरच वृद्धिं वैरोद्यं स्वजनराजकलेषु कुर्यात् । यतार्तिकृद्धृदि रुजस्य विवृद्धिदात्री

खर्ये न्थिहाविविधरोगभयानि पुंसाम् ॥११४७॥ माहात्म्यसुरार्चनं च सुबुद्धिवृद्धिर्यशसः प्रवृद्धिः ।

वित्तपतामो जनताप्रसादः पुत्रात्विसीख्यं छत्रगे न्थिहायाम्।।११४=।।
नृपाद्भयं चौरभयं कृशत्व निरुद्धसृतं रिपुजं भय च ।
कार्यार्थहानिः कुमतीष्ट[?] वैरं पष्टे न्थिहा दुष्टरुजं विद्ध्यात्।।११४०।।
सौख्यार्थनाशो वनितादिकष्टं चिन्तामनोमोहमनत्यरागः।
क्लेशोद्भयं स्वेष्टजनेषु वैरं यशोविनाशो नगरोन्दिरापानः।।११४०।
इष्टाद्भयात्तिर्धनधान्यनाशो विपद्मभीतिर्ध्यसनानि में हाः।
कान्ताविनाशं स्वजनेषु पीढां नृपाद्भय चाष्टमगेन्धिहायासः।१६६०।
धर्मार्थलाभं स्वजनेषु मेत्री नृशेत्रमः प्रतिप्रदः प्रदृत्तिः।
प्रभोदभीरयोद्धयक्तर्यस्य द्वः प्रयोद्धान्य प्रदृत्ति स्वेष्टरः।
भनोरथाप्तिः स्वजनेषु सोर्थः नितेष्टरः प्रदृत्ति स्वेष्टरः।
भनोरथाप्तिः स्वजनेषु सोर्थः नितेष्टरः प्रदृत्ति स्वेष्टरः।

सुरात्मसादो दशमेन्धिरायां शर्योददः स्ट्रिह्ट उस्ता १००६

हत्र्यंत्रामं शुभद्दिद्वद्धिं मनोरयापि नृपतिनादम् । निनेष्टसौद्यं मनतां प्रहर्षं करोति सुन्याभद्गे विरोतम्॥११६थ॥ निरुचमतं निज्ञमित्रकृष्टं दृष्टातिरुक्कुन्तृपतेर्भयं च । धर्मार्यनारोगिरुदौरभीतिः स्वामीष्ट्यांडा व्ययगेन्यिहायाम्॥११६४॥

विषयाकियक का प्रकार-

रेखात्रयं तिर्थगवीर्वसंत्यमन्यान्यविद्धायक्षणीराक्रोणात् । स्पृतं वुर्येस्तित्रियताकित्रकं प्राङ्गच्यरेखायह्वर्षलग्नात् ॥११६६॥ दोका—रेटा ३ देही ३ कीर्या करै कीर परकार ईटान कोर से रेटा का वेच करै

इसको परिडत दन त्रिपताकी चल कहते हैं इसमें पूर्व से मध्य रेखा पर वर्गताम का न्यास करना ॥ ११६६ ॥

प्रहत्यास-

न्यसेड्नकं किल तत्र सेका याताऽन्द्रसंख्या विभजेन्नगेन । शेषोन्मिते जन्मगनन्द्रसशेस्तुत्ये न रासौ विलिखेन्द्रसाङ्घे । परे नदुर्भाजित सेष्ठुत्ये स्थाने स्वराशे खनरास्तु लेख्याः॥११६७॥ टीका—त्रिपदाकी चन्न पर १२ चिक का न्याव करने कीट ग्रहम्मद का म्बार्ण गत वर्ष में १ युक्त कर न का माग देना को थेन यह को बन्नकात में चन्द्रसिंग से थेन स्थान में चन्द्रमा तिकना और ग्रह को थे के माग देकर को थेन बन्ने बने यहाँ अपने स्थान के तिकना। सह और केत्र को अपने स्थान के पीड़े तिकना वो

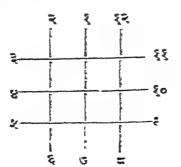

विपवाकी चक्र स्पष्ट होता है ह ११६७ ह

#### ो विचार -

स्वर्भानुविद्धे हिमगो त्वरिष्ट नापोऽर्वाविद्धे नामान्याद्ये त्रोऽत्र फल नु वेषस्य वदेत्स्वधीमान्॥११६ =॥

टीका—त्रिपताका चक्र में पेत्र देशने का मक्तर-सर्वग्रहों का वेध चन्द्रमा से देखना श्रीर राष्ट्र से चन्द्र से वेध हो तो श्रीरण जानना सूच से वेध हो तो ताप कानना, शनि से वेध हो तो रोग जानना महल ने वेध हो तो शरीर में पीड़ा जानना। श्रीर शुभग्रह से वेध हो तो जयमान्ति, सोख्यलाम श्रीर श्रुमग्रह का वीर्य देख कर विकाफल कहना ॥ ११६८॥

#### मुद्दा-दशा---

जन्म जीसंख्या सहिता गताब्दे हे ग्रीनिश नन्दहतावशेषात ।

श्रीचंकुराजीश चुकेशुपूर्वी भवन्ति मुद्दादशिकाः क्रमेगा।।११६१।।

दीका—जन्मनचत्र की जो संख्या हो उसमे गताब्द की संख्या मिलाना श्रीर हो की जो संख्या हो उसमें के दो कमती करना श्रीर ह से भाग देना जो श्रंक को दशा जानना, १ शेष रहे तो खुर्य की दशा। २ शेष रहे तो खुर्य मा की दशा। २ शेष रहे तो चुर्य की दशा। १ शेष रहे तो गुर्य की दशा। १ शेष रहे तो गुर्य की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की दशा। १ शेष रहे तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो लाग की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्राम की तो श्र

| सू० | च• | #º | ₹∘  | <b>ਹ</b> ਼ | হা• | गु॰ | य० | 30   72 |   |
|-----|----|----|-----|------------|-----|-----|----|---------|---|
| 0   | 3  |    | 9   | 8          | 9   | 9   | 0  | ० मा    | 1 |
| 9=  | 0  | 28 | रे४ | 3=         | ٠   | २ इ | 28 | ॰ । दिन |   |

मास दनाने का क्रम-

मासार्कस्य तद्दाऽऽसन्नपंक्त्यर्केण सहान्तरः । कलीऋत्यार्कगत्याष्त्रदिनाचेन युत्तोनिनम् ॥११७०॥ तस्पंक्तिस्थं वारपूर्वं मासार्वेऽधिकहीनके । तद्वाराचे मासवेशो चुत्रवेशः कलासमः ॥ ११७१ ॥

टीका—सूर्य मास का जो सूर्य सो वर्ष के सूर्य श्रंशो में निकट हो तो होन वा श्रिष्ठक हो तो उसका श्रन्तर करे राशि छोड़ फिर उसका पिएड वाँघ कर सूर्य-पिक के गित का पिएड वाँघ के भाग दे तीन दके तो उससे चार श्रादि मान्त होंगे। फिर जिस पैक्ति के सूर्य का श्रन्तर किया है उसे उसी मिश्रमान में घटा दे श्रथवा जोड़ दे। यदि सूर्य पर्प की पैक्ति के सूर्य से श्रिष्ठक हो तो जोड़ दे। श्रीर हीन हा तो घटा दे तय मास वारादि स्पष्ट हो जायंगे॥ १९७०—१९७१॥

थ्रय ग्रहचक- प्रकरणम् I

सूर्य-

मृत्तसंक्रमणं यत्र द्वे वक्त्रे विनियोजयेत । चत्वारि दिंचेगो वाहौ जीगि त्रीगि च पादयोः ॥११७२॥ चत्वारि वामवाहौ च हृदये पञ्च निर्दिशेत । श्रदणोद्धयं द्वयं योज्यं सृधिन चेकैककं ग्रदे ॥११७३॥

फल-

रोगो लाभस्तथाऽन्दा च वन्धनं लाभ एव च । ऐश्वर्यं राजप्रजा च ह्यपमृत्युरिति क्रमात् ॥११७४॥

चन्द्र-

चन्द्रवकं प्रवच्यामि नराकारं छुशोअनम् । शीर्षे पट्कं मुखे त्वेकं त्रीणि दक्षिणहस्तके ॥११७४॥ हृदि पट्कं प्रदातव्यं वामहस्ते त्रयं तथा । क्रुच्योः पट्कं च दातव्यं पादेकैकं विनिदिशेत ॥११७६॥

फल-

शीर्षे लाभकरं ज्ञेयं मुखे त द्व्यहारकम्। हानिदं दिज्ञो। हस्ते हृदये च सुखावहम् ॥११७७॥ गगहरते छ रागार्च कुच्योः गोकस्तर्येव च । दियोही नेरोगो च जन्मविष्णयादिचन्द्रभष् ॥ ११७=॥

याग-

ौमचकं प्रवच्या.मे जन्मधिष्ययादिभौमयम् । ोर्षे पर्कं मुखं त्रोणि त्री गा व दित्रगो करे ॥१९७१॥ पादयोः पर प्रदातन्या वायहस्ते त्रयं तथा । उत्तरे चैकं नेत्रयोद्धे हृदये त्रयमेव च ॥ ११८०॥

फल--

विजयश्वेव रागश्च लच्मीः पन्था भय तथा । चत्यलिभः सुलं चापि फलं ज्ञेयं विचचर्योः ॥ ११८१ ॥

बुध--

ड्रधचकं प्रवच्यामि जन्म-ऋचादिसौम्यभस् । शिरसि त्री ग्रा राज्यं स्यादकत्रकं धनधान्यदस् ॥११=२॥

| and died the title to the |       |                                               |                                                 |      |                                                        |               |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                           | सूर्य |                                               |                                                 | ÷    | ान्द्र                                                 | स             | मङ्गल                                                                                    |  |  |  |  |  |
| व्यस खन्म                 | नसञ   | उ नच्छ में हो<br>पर्यन्त गिनने<br>छावें वे फल | जन्मनद्<br>चन्द्र हो उस<br>जितने नर<br>जानिये । | न    | ते जिस नक्त्रमें<br>क्त्र पर्यन्त गिने<br>श्रावे वे फल | में भइत है    | जन्मनच्य से जिस नच्य<br>में महत्त ह्य उसके गिनी से<br>जितने नच्य प्राये वे फन<br>जानियं। |  |  |  |  |  |
| स्थान                     | नच्   | দল                                            | स्यान                                           | नित् | ৰ দ্ব                                                  | स्थान         | न्द्र धन                                                                                 |  |  |  |  |  |
| सुख में                   | 3     | रोगप्राप्ति                                   | नस्तक में                                       | Ę    | लाम                                                    | शिरपर ।       | . निरम                                                                                   |  |  |  |  |  |
| दाहिने हाथ                | 1     | लाभ                                           | मुख में                                         | 19   | द्रव्यदररा                                             | मुख में       | ই শ্বন দি                                                                                |  |  |  |  |  |
| पावाँ में                 | E     | मार्ग चलना                                    | दाहिने हान                                      | 3    | ट्टानिवर                                               | टाहिना द्वादा | . ल्ह्मा प्रव                                                                            |  |  |  |  |  |
| वायों बाहु                | , °   | वन्धन                                         | हुइच में                                        | Ç    | मुखप्र-वि                                              | पानी में .    | रा चित्र                                                                                 |  |  |  |  |  |
| हृदय में                  | *     | लान                                           | बाब हाव                                         | 3    | रोगश्रापि                                              | साम हुद       | -5                                                                                       |  |  |  |  |  |
| नेत्रों म                 | 8     | लच्मीप्राप्ति                                 | ं गुःच ने                                       | ÷,   | र्हो व                                                 | एक है।        | TE                                                                                       |  |  |  |  |  |
| मस्तक में                 | 9     | (ाजा से पूजा                                  | दाहिना पैव                                      | 9    | ह नि                                                   | रें विशे      |                                                                                          |  |  |  |  |  |
| गुदा में                  | 9     | क्षपतृतु                                      | दाय पाव                                         | ۶ ا  | र छ हि                                                 | इस्ट इं.      | 5.3                                                                                      |  |  |  |  |  |

तस्पंक्तिस्यं वारपूर्वं यासार्वेऽधिकहीनके । तद्वाराचे मासवेशो चप्रवेशः कलासमः ॥ ११७१॥

टीका—सूर्य मास का जो सूर्य सो वर्ष के सूर्य श्रंशो में निकट हो तो होन वा श्रिष्ठक हो तो उसका श्रन्तर करे राशि छोड़ फिर उसका पिएड वाँघ कर सूर्य-पित के गित का पिएड वाँघ के भाग दे तीन दके तो उससे वार श्रादि प्राप्त होंगे। फि जिस पैक्ति के सूर्य का श्रन्तर किया है उसे उसी मिश्रमान में घटा दे श्रयवा जोड़ दे। यदि सूर्य वर्ष की पैक्ति के सूर्य से श्रिष्ठक हो तो जोड़ दे। श्रीर हीन हा तो घटा दे तय मास वारादि स्पष्ट हो जायंगे॥ ११७०—११७१॥

श्रथ ग्रहचक- प्रकरणम् ।

सूर्य-

ऋत्तसंक्रमणं यत्र द्वे वक्त्रे विनियोजयेत । चत्वारि द्विण वाही त्रीणि त्रीणि च पादयोः ॥११७२॥ चत्वारि वामवाहो च हृदये पञ्च निर्दिशेत । श्रदणोद्धयं द्वयं योज्यं सृष्टिंन चेकेक्कं छदे ॥११७३॥

फल−

रोगो लाभस्तथाऽव्वा च वन्धनं लाभ एव च । ऐखर्यं राजपूजा च ह्यपमृत्युरिति ऋमात् ॥११७४॥

चन्द्र-

चन्द्रचकं प्रवद्यामि नराकारं सुशोधनम् । शीर्षे पर्कं सुखे त्वेकं त्रीणि दक्षिणहस्तके ॥११७४॥ हृदि पर्कं प्रदातव्यं वामहस्ते त्रयं तथा । कृद्योः पर्कं च दातव्यं पादंकैकं विनिद्शित ॥११७६॥

फ़्ल—

र्शार्षे लाभकरं ज्ञेयं मुखे छ द्रव्यहारकम् । हानिदं दक्षिणे हस्ते हृदये च सुखावहम् ॥११७७॥

#### भाषाटीकासमेतः।

वामहस्ते तु रोगारच क्रस्योः शोकस्तथैव च । पादयोहीं,नेरोगी च जन्मधिषायादिचन्द्रभष् ॥ ११७८ ॥

भोम-

भौमचकं प्रवच्यात्मे जनमधिन्ययादिसौससम् । शीर्षे पट्कं मुखे त्रीगा त्री गा व दित्रगो करे ॥१९७१॥ पाद्योः षट प्रदातव्या वामहस्ते त्रयं तथा । उद्यो चैकं नेत्रयोद्धे हृदये त्रयमेव च ॥ ११८०॥

फल---

विजयश्वेव रोगश्च लक्षीः पन्था भयं तथा । चृत्युलीभः सुखं चापि फलं ज्ञेयं विचन्नणेः ॥ ११८१ ॥

युध--

ड्रंभचकं प्रवच्यामि जन्म−ऋचादिसीम्यभम् । शिरसि त्री.शा राज्यं स्यादवत्रकं धनधान्यदम् ॥११=२॥

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | न्य नात्व रा                                               | उप स्याद्धवत्रक पन                                                                              |         |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Į v                                                        | चन्द्र                                                                                          | #T\$" " |  |  |
| ्रियम् अन्य सन्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | जिस नज्ञ में ही<br>त्र पर्यन्त निनेन<br>त्र द्यावें वे पाल | जन्मनस्त्र ५ जिस्र गएन में<br>स्टूट ही इस नए र पर्य से स्था<br>जितने गएन स्थाप रे पा<br>जातिये। |         |  |  |
| स्थान नव उप में द्वादिन हाथ प्राप्ती में हाथ में प्राप्त में प्राप्त में में प्राप्त में में प्राप्त में में प्राप्त में में प्राप्त में में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त में प्राप्त म | े रोग्निहि<br>४ साम<br>मार्ग प्राची<br>४ दाया              | 天 付                                                                                             |         |  |  |

नेत्रे हैं पीतिलाभी च नामां श्रीः पत्रकं तथा । पादयोः पट् प्रवासरच वामे वेदो घनं तथा ॥ ११८३ ॥ चत्वारि दित्रिणे हस्ते धनलाभस्तर्थेव च । ग्रह्मस्थाने भद्रयं च वन्धनं घरणं फलम् ॥ ११८४ ॥

### गुरु--

ग्रह्मकं प्रयद्यामि ग्रहभाज्जन्म-ऋतकम् । दद्याच्छिरसि चत्वारि करे चत्वारि दिन्तेगो । एकं कराठे मुखे पञ्च पादयोः पट् प्रदापयेत् । करे वामे च चत्वारि त्रीणि दद्याच्च नेत्रयोः ॥११८॥

#### फल--

राज्यं लद्दमीर्धनप्राप्तिः पीडा सृत्युत्तथैव च । सुखं चैव क्रमेणैव फलं ज्ञेय विच ज्ञणेः ॥ ११८६ ॥

#### **翌** 7 一

शुक्रवक्रं प्रत्वयामि शुक्रिषण्यात जन्मभम् ।

मुले त्रीणि महालाभः शीर्ष पञ्च शुभावहः ॥११८७॥

त्रिकं छ दिल्णो पादे क्लेशहानिकरं सदा ।

तथैव वामपादे च त्रीणि भानि छ योजयेत् ॥११८८॥

हदये दे धनं सौख्यं भाष्टकं हस्तयोद्धीयोः ।

मित्रसौख्यं धनपाितर्शक्षे त्रीणि तथैव च ॥११८॥

स्त्रीलाभश्च फलं प्रोक्तं भुरुश्वत्रस्य सूरिभिः ।

|                                                                                                                                                        | •                                                                                                    | मापाटाकार                                                                          | 1.1.0                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| युध<br>जन्मनस्त्र से छ<br>नस्त्र में हो बहा त                                                                                                          | य जिस                                                                                                | _> →====================================                                           | त्रमें गुरु दोवे<br>स्तह गिनन्से | शुरु<br>गुरु जिस नज्ज मे ही<br>उससे जन्मनज्ज पर्यन्त गिनने<br>से जिस स्थान मे पड़ो हो उस<br>स्थान का फल जानिये। |                                                                                                                                                                           |  |
| ि स्थान पर युध पर<br>इन लानिये।<br>स्थान कत्त्व<br>मलक में<br>उस में<br>नेतों में<br>नाभि में<br>पावों में<br>स्थे हाथ<br>स्थान स्थ<br>रहिन हाथ<br>स्थ | फल<br>राज्यप्राप्ति<br>धन<br>प्रोतिलाभ<br>लद्दी<br>प्रशंख<br>धनलाभ<br>धनलाभ<br>धनलाभ<br>बन्धनम्हरूगा | मस्तक<br>दाहिन हाथ<br>क्राउ में<br>मुख में<br>पावों में<br>बायें हाथ<br>नेत्रों मे | न्य ।                            |                                                                                                                 | कत कत वाम<br>उत्तम ताम<br>उत्तम ताम<br>विकास हानि<br>क्लेस हानि<br>अन्तरा हानि<br>अन्तरास्य<br>अन्तरास्य<br>अन्तरास्य<br>अन्तरास्य<br>अन्तरास्य<br>अन्तरास्य<br>अन्तरास्य |  |

शनि-

सौ,रेचकं प्रवच्यामि सौ रेभाञ्जन्म-ऋज्ञक्र । मुध्त्यर्क च तथा वक्त्रे करे चत्वारि दिविण ॥११६०॥ विन्यसेत्यादयुःमे पड्वामवाही चतुष्टयम्। हृद्ये पञ्च ऋजाणि क्रमाचत्वारि नेत्रशे।। १:११।। हस्ते द्वयं गुदे चैकं मन्द्रय पुरुषारृतेः।

मृध्निवक्त्ररथमे रोगो लामो वै दिन्तं हरे। स्यादध्वा चरणदन्द्रे बन्धो वामदरे नृतात ॥११११ हृदये पञ्च लाभा वे नेत्रे प्रोतिरहाह्ना । पूजा मुर्पित परा तृत गुरे सत्य दिनिवित्त । १४६३

राहुनकं प्रवच्यामि जन्मभाग्री—ग्राज्यस्य मुप्ति त्रीणि त्या प्रेकः क्रेट्स र हिस् १११: पादयोः पट् च ऋचािण वामहस्ते चतुष्टयम् । हृदये त्रीिण कग्ठैकं मुले द्रे नेत्रयोद्धियम् ॥ १९१४॥ यहा द्रयं कमेणेव राहुचकं स्वभादतः ।

फल-

राज्यं रिपुत्तयः पन्था मृत्युर्लामोऽथ रोगकः । जयः सौख्यं तथा कष्टं क्रमाज्ज्ञेयं फलं बुधैः ॥११९६॥ केत—

केतुवकं प्रवद्त्यामि जन्मभात्केतु ऋ तभम् ।
मृष्टिन पञ्च जयश्चेव मुखे पञ्च महद्भयम् ॥ ११९७॥
हस्तयोभीनि चत्वारि विजयश्च जयस्तथा ।
पादयोः पट् च सौख्यं स्याद् हदि द्वे शोककारके ॥११९८॥
कराठे चत्वारि च व्याधिर्श ह्वैकं च महद्भयम् ।

|                                                                                                           | त         | राहु                                         |                                                                              |                | फेतु                                  |                                                                                                  |         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| शनि जिस नक्षत्र भें हो<br>उससे जन्मनक्षत्र पर्यन्त भिनै<br>जिस स्थान भें नक्षत्र पद्म हो<br>वह फल जानिये। |           |                                              | जन्मनस्त्र से सहुनस्त्र<br>पर्यन्त भिनै जहां नस्त्र पदा हो<br>यह फल जानिये । |                |                                       | जन्मनदात्र से केंद्र जिस<br>नदात्र में हो गहां तक भिर्में<br>जिसमें नदात्र पड़े यह फल<br>जानिये। |         |                          |
| स्यान                                                                                                     | नच्       | फल                                           | स्थान                                                                        | स्थान निद्य फल |                                       |                                                                                                  |         | फल                       |
| मस्तक                                                                                                     | 9         | रोग                                          | मस्तक                                                                        | 3              | राज्यप्राप्ति                         | गस्तक                                                                                            | Y.      | जय                       |
| मुख में                                                                                                   | ٩         | रोग                                          | दाहिनाहाथ                                                                    | 8              | रिपुच्चय                              | मुरा में                                                                                         | X       | बडाभय                    |
| दाहिनाहाथ                                                                                                 | ¥         | লাম                                          | पावों भे                                                                     | Ę              | मार्गचलना                             | हाथों मे                                                                                         | 8       | विजय                     |
| पावों भे                                                                                                  | Ę         | मार्गचलना                                    | चायां हाथ                                                                    | ٧              | गृत्यु                                | पायों पर                                                                                         | Ę       | सुप                      |
| षायाँ द्वाय<br>दृदय में<br>नेत्रों में<br>मस्तक में<br>गुदा में                                           | 8 X 8 9 9 | बन्धन<br>स्राभ<br>प्रीतिसाभ<br>पूजा<br>• मृख | हृदय भें<br>कएठ भें<br>मुख भें<br>भेत्रों भें<br>गुदा भें                    | מת כם נת צת לא | त्ताभ<br>रोग<br>जय<br>सीष्ट्य<br>कष्ट | हृदय भे<br>कराठ में<br>गुह्म पर                                                                  | 2 8 9 0 | शोक<br>ज्याधि<br>चड्राभय |

शीर्ष त्रोणि मुखे त्रयं च रिवगिद्देवकं स्कन्धयोरेकेंकं भुजयोस्तथा करतले धिलायानि पञ्चोदरे ।
नाभौ गुह्यतले च जानुगुगले चेकेंकमृतं । जेपेजुन्तोः के,चिदिति नुवन्ति गणकाः शेवाणि पादद्वये ॥११६६॥
त्रलागुश्चरणस्थिते च गमनं देशान्तरं जानुमे
गुह्ये स्यात्परदारलम्भनमथो नाभौ च सौख्यप्रदम् ।
ऐश्वर्य हृदि चौर्यमस्य करयोर्जाह्योर्वलं वै मुखे
मिष्टात्रं स लभेच मानवगणो राज्यं स्थिरं मुद्धीने॥१२००॥

रीका—केवल मनुष्य च क में स्थानतात्र से जन्मनतात्र तक देखने का क्रम-प्रथम के नित्त मस्तक पर फल राज्यपाष्ति, मुख पर ३ नतात्र फल मिष्टान भोजन, कन्यों पर २ नतात्र फल वलवान, भुजाध्यों पर २ नतात्र फल वल, द्वाथों के तलवे पर २ नतात्र फल बेर, हदय पर ४ नतात्र फल पेश्वर्यं, नाभों पर १ नतात्र फल खुख, गुढ़ा पर १ नतात्र फल परस्त्रों से गमन, जानू पर १ नतात्र फल परदेशवास, पाद पर ७ नतात्र फल थोड़ी गयु, ऐसा जन्मनतात्र से स्थान का विचार करना ॥ ११६६—१२००॥

लग्नशुद्धि-पन्चक देखना-

गतिथियुनलरनं नन्दह्व्छेषकं च । वस्यमयुगपट्के चोणिसंख्या क्रमेण । रुगनलनृपचौरं मृत्युदं पञ्चकं स्याद्-वतगृहनृपमागोदाहके वर्जनीयम् ॥ १२०१ ॥

दीका-गतितिथि को लेकर उसमें लग्न मिताये घोर नय दा भाग है मैप हो दहें ज फल जानिये। इयने तो दोगपन्चक यह यदोपयीच में पार्टित है, र द्ये हैं। पश्चक यह गृहारम्भ में पार्जित है, ४ दने तो दारापन्यत यह राहराई है त है, ६ यमे तो सोरपङ्ग यह गमन ने पार्जित हैं और र दने हो सामुग्रह क

335

# रात्रि कितनी है यह जानने की रीति-

सूर्यभानमध्यन तत्रं सपासङ्ख्याविशोधिनम् ।

विंशतिब्नं नवहतं गता रात्रिः स्फुटा भवेत् ॥ १२०४ ॥

टीका-रात्रि में जो नज्ञत्र हो वहां तक सूर्य नज्ञत्र से गिनके ७ घटा दे जो रोष रहे उसको २० से गुणाकर श्रीर ह भाग दे जो श्रंक शेष रहै उतनाही रात्रिका ममाण कहिये॥ १२०४॥

# अन्तरङ्ग वहिरङ्ग नचत्र-

स्यंभारुङ्गण उनः उनर्गतयसामिति चनुष्यत्रयम् ।

यन्तरङ्गबहिरङ्गसंत्रकं तत्र कर्म विद्धीत ताहराम् ॥१२०६॥

दोका-सूर्यनदात्र से चार नवत्र फिर तीन नवत्र हम प्रकार दर्गमान नकर का रतवर गिनै तो वे कम से अन्तरहा और पहिरद्व संग्रह होता । हार्व हारा होत <sup>ते</sup>जाना श्रादि कर्म करे ॥ १२०६॥

### व्यतिया-स्यान-

करेन्द्रभारयानिलवासवान्त्यभैत्रैन्दवाश्विश्ववमेऽहि ए नान । नियाविक्ते शुसमामनित प्रस्ति ग्रामनान विधि स्वान्य ॥ १ शुमो सहर्तः शक्तः पुनः शुमिश्यतोलि निः नीननगणकि न सरीतुक्स्यं भरतीतिनिरचपादाषाष्ट्रस्ये वद्यान् सर्वे । १००

दीका-दर र उपेष्ठा पृर्वाकारमुनी स्वामी प्रतिमारे मा श्रोर भ्य नज्ञ रनमें ने बार्र तदण जिस्त कि व कदा है, परन्तु रिस्तातिथि विनि । ३० १०। । २ १ १। ।

# 79-17-

चतुर्थे वाष्ट्रमे भीमगत्ती व परि व व नव्यवस्थार्गहर्षः संस्के हर महर

यीका—नाउदे रः ९०० ° की पूर्व दिल्लाको ता १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ सापने स्थान पानव १८६० ।

### दृष्टिचक-

| सू॰ | चं ०  | Į a   | बु॰ | वर | श्र | श∘  | राव | कें | प्रहाः           |
|-----|-------|-------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------------------|
| ٠,5 | <br>• | n 6 A | ড   |    | હ   | 3 0 | y   | 9   | हारी<br>स्थानानि |

### शुभयोग-

# मृतौ शुक्रचुयौ यस्य केन्द्रे चैव बृहस्पतिः।

द्शमेऽङ्गारको यस्य स ज्ञेयः कुलदोपकः ॥ १२१० ॥

टीका--जिसके जन्म लग्न में शुक्त, बुध, केन्द्र श्रयीत् प्रथम, चतुर्य, सखम, दशम इन स्थानों में बृहस्पित हों श्रोर दशवें स्थान में मङ्गत हो तो बातक को कृत-दीपक जानिए ॥ १२१०॥

# शुभयोग-

नैव शुक्रो वृथो नैव नास्ति केन्द्रे वृहस्पतिः । दशमेऽङ्गारको नैव स जातः किं करिष्यति ॥१२११॥

दीका-जिस यानक के लग्न में शुरु, बुध श्रयवा केन्द्र में शृहस्पति, दर्गों महत्त नहीं है, उसका जन्म व्यर्थ है ॥ १२११ ॥

माता पिता के लिये भयप्रदयोग—

पष्ठें च ढादने स्थाने यदा पापप्रहो भवेत्।

तदा मानुभयं विद्याचतुर्थे दशमे पितुः ॥१२१२॥

टीका—जा-छुटे तथा वाग्हवें स्थान में पायबह हों तो माता को अग्रम चौथे अथवा दशवें स्थान ने पापबह होवें तो पिता को अग्रम जानिये ॥१२१२॥

### पितृनाशयोगः-

लग्नस्थाने यदा सौ रेः पष्टे भवति चन्द्रमाः।

क्रजस्तु सप्तमस्थाने पिता तस्य न जीवित ॥१२१३॥

टीका—जिसके जन्म लग्न में शनैरवर श्रीर छुटे स्थान में चन्द्रमा, सानवें स्थान में महत हो तो उस बोहक का पिना न जीवे ॥१२१३॥

# हादशवर्ष में मृत्युयोग—

जन्मलाने यदा भोमरचाएमे च बृहस्पतिः । वपे च दादरो मृन्युर्यदि रत्तति शङ्करः ॥१२१४॥ श नेचेत्रे यदा सूर्यो भाउचेत्रे यदा शनिः । वपे च दादरो मृत्युर्देवो वै रिचता यदि ॥ १२१४॥

टोका--जो जनमलग्न में मङ्गल छोर आउवें स्थान में वृहस्पति हो तो शहर से भीरितत बालक की बारह वर्ष में मृत्यु हो। छोर बदि शनेश्चर के घर में सूर्य हो भीरेवरित्ति बालक की भी बारह वर्ष में मृत्यु हो ॥ १२१४-१२१४ ॥

चतुर्थवर्ष में मृत्युयोग--

पष्ठोऽष्टमस्तथा सृतो जनमकाले यदा ब्रधः । चतुर्थवर्भे सृत्युश्च यदि रज्ञति शङ्करः ॥ १२१६ ॥

दीका—इडे, ब्राउवें तथा जन्मलान में बुध हो, तो चीथे धर्प शंकर रक्षा करें जे मो बातक न बचे॥ १२१६॥

श्रष्टमवर्ष में मृत्युयोग-

भौमत्तेत्रे यद्। जीवः पष्टाष्टस च चन्द्रमाः । वर्षऽष्टमेऽपि सृत्युवैँ ईश्वरो रचिता यदि ॥१२१७॥

दीका—मङ्गल के घर में गृहम्पति चोर छुठे, घाउप चन्द्रमा हो। ने सार्टी वर्ष दे रिवर से रिचत भी वालक मृत्यु को प्राप्त हो ॥ १२६७॥

पोडशवर्ष में मृत्युयोग-

दशमोऽपि यदा राहुर्जन्मलाने यदा भवेत्। वर्ष तु पोडशे होयो वर्षेम् त्युर्नरस्य इ। १२१ = ॥

भा पु पाडरा शाम अ दावदा जनगण । राष्ट्र हो तो कोगट्ये एवं दीका—जनम लग्न से दशवें राष्ट्र दावदा जनगण ।

<sup>न्ट्र</sup>युद्दो ॥ १२६८ ॥

### दारिह्ययाग-

कृरश्च राष्ट्रिय केन्द्रेष्ठ तथा कृरो धनेऽपि वा । दारिह्ययोगं जानीयात्स्ववंशस्य ज्ञयंकरः ॥ १२१९॥

टीका-मूर्यय चारों केन्द्र १।४।ऽ।२० स्थानों में हों और घन स्थान में क्रांबर के

# मृत्युयोग—

चतुर्थे च यदा राहुः पष्टे चन्द्रोऽष्टमेऽपि च ।

सद्य एव भवेन्मृत्युः र इतो यदि रत्नति ॥ १२२० ॥

टीका—तिसके चौथे स्वान में राष्ट्र खोर एउं ध्यया खाठनें स्थान में चल्रन हैं तो यालक को यदि महादेवजी भी रहा। करें नो भी शीयही मृत्यु को बाल हैं जावे॥ १२२०॥

द्वितीय प्रकार से मृत्युयोग-

चीणचन्द्रो व्ययस्थाने पापलग्ने समर्थण्डमे ।

शुभेष्ट्य रहिते केन्द्रे शोघं नश्यति वालकः ॥ १२२१ टीका—जीणचन्द्र वारद्वयें स्थान में दो व्ययता वाषवा के स्थान में हो सातवें तथा ब्राटवें स्थान में दो ब्रोर शुभवद केन्द्र में न हों तो जन्म होते हैं

की मृत्यु जानना ॥ १२२१ ॥

सप्तमे भवने भौमश्चाष्टमे भार्गवो यदि ।

नवमे भवने सूर्यः स्वल्पायुष्यः प्रजायते ॥ १२२२॥ टीका—जातवें स्थान में महल, शाउवें स्थान में शुक्र श्लीर नवें स्थान हो तो श्रव्पायु जानना ॥ १२२२॥

चृतीयप्रकार से मृत्युयोग—

चीणचन्द्रो यदा लग्ने वापाश्चाष्टमकेन्द्रगाः ।

समरे लग्नपतिः पोपश्चक्तो नश्येत्तदा शिशुः ॥१२२३। टीका—जीय चन्द्रमा लग्न में हो, पापग्रह श्राउते तथा केन्द्र में हों में का स्थामी सातवे स्थान में पापग्रह के सग हो तो वालक की मृत्यु जानिये।

# वशिष्टोक्त चीरापूर्णचन्द्रनिर्णय—

सम्पूर्णेन्द्रभयाष्टम्योर्मध्येन्दुः पूर्णासंज्ञकः ।

गता है ॥ १२२५-१२२६ ॥

विनष्टेन्द्रभयाष्टम्योर्मध्येऽसौ चीर्णसंज्रकः ॥ १२२४ ॥

गंधा—गुफलपत्त को श्रष्टमी से स्वत्यापत्त की सप्तमी तक पूर्णवन्द्र होता है तथा विकास श्रप्टमी से शुफलपत्त, की सप्तमी तक जीयावन्द्र होता है। यह जीय कि का निर्णय जानना विश्वष्टजी का कहा है॥ १२२४॥

# जातिभ्रंशकारकयोग-

#### दारिहायोग-

कूररच उर्ष केन्द्रेष तथा क्रो घनेऽपि वा।

दारिहचरोगं जानीयात्त्ववंशस्य ज्ञयकरः ॥ १२१९॥

टीका-क्रमद चारों केन्द्र १।४।३।२० स्थानों में हों चीर धन स्थान में क्रम के

## मृत्युयोग-

चतुर्थे च यदा राहुः पष्टे चन्द्रोऽष्टमेऽपि च ।

सद्य एव भवेन्मृत्युः रङ्करो यदि रत्तनि ॥ १२२० ॥

टीका—जिसके चौथे स्थान में राहु और शुटे अया। आठों स्थान में चन्द्रमा हो तो यालक को यदि महादेवजी भी रहा। करें तो भी शीजही मृत्यु को प्राप्त हो जाये॥ १२२०॥

### द्वितीय प्रकार से मृत्ययोग-

चीणचन्द्रो व्ययस्थाने पापलग्ने समरेऽब्हमे ।

शुभैश्च रहिते केन्द्रे शोवं नश्यति वालकः ॥ १२२१ ।

टीका—जीणचन्द्र वारदर्वे स्थान में हो श्रयमा पापप्र ह के स्थान में हो श्रयक सातर्वे तथा श्राठवें स्थान में हो श्रोर श्रमग्रह केन्द्र में न हों तो जन्म होते ही बात कि की मृत्यु जानना ॥ १२२१॥

सप्तमे भवने भौमश्चाष्टमे भार्गवा यदि ।

नवमे भवने सूर्यः स्वल्पायुष्यः प्रजायते ॥ १२२२ ॥

टीका—तातर्षे स्थान में महल, श्राठवें स्थान में श्रुक श्रीर नर्वे स्थान में स्र्यं हो तो श्रल्पायु जानना ॥ १२२२ ॥

# वृतीयप्रकार से मृत्युयोग—

चीणचन्द्रो यदा लग्ने वापाश्चाष्टमकेन्द्रगाः।

स्मरे लग्नपतिः पोपयुक्तो नश्येत्तदा शिशुः ॥१२२३॥

टीका—जीग चन्द्रमा लग्न में हो, पापग्रह श्राउवें तथा केन्द्र में हों और लग्न का स्मामी सातवें स्थान में पापग्रह के संग हो तो वालक की मृत्यु जानिये ॥१२२३॥

# वशिष्टोक्त चीणपूर्णचन्द्रनिर्णय—

सम्पूर्णेन्द्रभयाष्टम्योर्मध्येन्द्रः पूर्णसंज्ञकः ।

विनष्टेन्द्रभयाष्टम्योर्मध्येऽसौ चीगासंज्ञकः ॥ १२२४ ॥

रोश—ग्रुक्लपत्त को अप्रमी से रुप्णपत्त की सप्तमी तक पूर्णचन्द्र होता है तथा एउ की अप्रमी से शुक्लपत्त,को सप्तमी तक जीणचन्द्र होता है। यह जीण बद्ध का निर्णय जानना वशिष्ठजी का कहा है॥ १२२४॥

जातिश्रंशकारकयोग-

धनस्थाने यदा सौरिः सैंहिकेयो घरात्मजः ।

गुरुशुको सप्तमे च त्वब्टमे चन्द्रभास्करो ॥ १२२४ ॥

माह्मणस्य पदे वापि वेश्यास च सदा रितः ।

प्राप्ते विंशतिमे वर्षे म्लेब्झो भवति नान्यथा ॥१२२६॥

माप्ते विंशतिमे वर्षे म्लेब्झो भवति नान्यथा ॥१२२६॥

माप्ते विंशतिमे वर्षे म्लेब्झो भवति नान्यथा ॥१२२६॥

को—जिस वालक के दुसरे घर मे श्रनेश्वर, राहु श्रीर महल हो श्रीर खानवे ।

हस्पित श्रीर शुक्त हो, श्राठवें घर मे चन्द्रमा श्रीर सर्थ हो तो यदि माहारा ।

से अन्य पावे तो भी वेश्या-प्रसद्धी हो श्रीर वीस वर्ष की अवस्था में म्लेब्स ।

है ॥ १२२५-१२२६॥

अन्यमत से मृत्युयोग—

थण्टमस्थो यदा राहुः केन्द्रस्थाने च चन्द्रमाः ।

पद्य एव भवेन्मृत्युर्वालकस्य न संशयः ॥ १२२७॥

पित्र एवं भवेन्मृत्युर्वालकस्य न संशयः ॥ १२२७॥

पित्र एवं भवेन्मृत्युर्वालकस्य न संशयः ॥ १२२७॥

पित्र प्राप्त से स्थान में राह स्थार वेन्द्र स्थान में सुरिवह स्थान से स्थान से सुरिवह स्थान से स्थान से सुरिवह स्थान से स्थान से सुरिवह स्थान से स्थान से सुरिवह स्थान से स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान से सुरिवह स्थान स्थान से सुरिवह स्थान स्थान स्थान से सुरिवह स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्

एकमास में मृत्युयोग—

दादशस्थो यदा चन्द्रः पापारचाण्यनगेहगाः। मासेनकेन मृत्युः स्यादालकस्य न् संगद् ।।१०१८ ।

मासनकन चेर्युः स्याध्यापन प्राप्त कर्णाः । जना—सर्द्यो स्थान में सहस्य गिर्मा कर्णाः स्थान में ना गार्थे कर्णाः निमे सार्ण्यां सुन्द्रस्य हो। प्रस्ता

### दाख्यियोग—

कृरस्व तर्ध कन्द्रेष्ठ तथा कृरो घने अपि वा ।

दांखिच रोगं जानीयात्स्ववंरास्य ज्यंकरः ॥ १२६६॥

टीला-ज्याह चारों केन्द्र १४'अ१० स्यानों में हों छीर छन स्यान में कृष्ट हैं हो दो दाख़ित्रयोग जानिये। इनको छपने पन का च्या करनेवाता जानिये ११९१

### मृत्युयोग-

चतुर्थे च यदा राहुः पष्टे चन्द्रोख्टमेऽपि च । सद्य एव भवेन्छन्छः रङ्करो यदि रज्ञति ॥ १२२०॥

र्टाहा—िहसरे सीधे स्थान में राहु और इंडे अववा आटमें स्थान में स्टान वो यातन की यदि महादेवली भी रक्ता करें वो भी शीवही मृत्यु की मान